#### प्राक्त्यन

भारतीय इतिहास में प्रक भूमि का महावपूर्ण स्थान माना जाता है। परन्तु प्रज का कोई प्रामाणिक कमवद इतिहास ग्रमी तक उपलब्ध नहीं था। अपित भारतीय प्रम साहित्य मण्डल ने अपने शिकीशवाट अपिवेशन में डा॰ सामप्रमाद जिपाती के समापतित्य में यह निक्षय किया कि मण्डल देशा प्रज ब्या एक निस्तृत इतिहास तैयार किया जाय। इसके लिए एक इतिहाम-समिति पनाई गई, तिमके प्रत्यक्त हो। इपने अनुसार ज प्रज में प्रत के इतिहास की एक मोटी रूपरेण प्रस्तुत की। इपने अनुसार जक्त इतिहास की पार स्वयक्षों में जिमानित करने का विचार किया गया। प्रत्युत वाद केया जाय-पहले क्या हो। प्रक माना के उसे टो सल्डों में ही प्रकारित क्या माना के उसे टो सल्डों में ही प्रकारित हिता जा प्रमानुगत विचरण हो अन्य के भूगोल, प्रातत्त्व तथा राजनैतिक इतिहास का प्रमानुगत विचरण हो और हमरे स्वयं के प्रसे स्वयं के प्रसे स्वयं के प्रात क्या सामनुगत विचरण हो और हमरे स्वयं के प्रतिहासिक निकार की मित्रामिक हिता स्वयं के प्रसे, दर्शन, कला, लोकजीवन, मापा और साहि य का एतिहासिक निकेशन उपस्थित किया जाय। इतिहास के सम्पादन का एतिहासिक से सेपा गया।

प्रथम स्वष्ट की प्रेस काषी सम्बत् २०१० के प्रारम्भ में तैयार हो गई थो। परन्तु आधिफ कठिनाइयों के कारण उसके मुद्देश का कार्य कुछ समय करू कर रहा। पहला स्वष्ट खुप जाने पर धन उसे प्रशाशित दिया जा रहा है। धारता है कि जनमा १२० एटीं का दूपरा स्वष्ट भी वधारतीय प्रक्राणित हो जावता।

प्रस्तुत प्रस्य के धारम्म में बन्न का भीगोलिक तथा बाहतिक विवस्य दिया गया है। दूसरे बच्चाय में बन्न के इतिहास की मामनी की चर्चा है। क्षीसों में प्राचीनतम काल से लेकर और प्रेच के पहले तक का और चौधे में बोहप्य-जालीन श्रूरसेन जनपद का इतिहास है। भूष्यों से लेकर चैद्रहवें अच्याय तक महामारत युद्ध के बाद से लेकर खब तक बन का कालकमानुसार हिनाद दिया गया है। अन्त में प्राचीन यादवर्ग्य की तालिया तथा नामानु- क्ष्मिक मो दी गई है। युस्त में तीन मानचित्र ई-पहला प्राचीन स्थानन थीर तसके समीपना जनपदों का, दूसरा सुगढ़ कालीन बन्न का।

वन के इतिहास-निर्माण में उतर प्रदेशीय शासन से जो प्रोत्साहन मिला है उसके लिए 'मण्डल' शासन तथा उसके वर्तमान सुरय सन्धी डा॰ सम्पूर्णानमः जी का जायास कामारी है। प्रदेशीय सरकार ने न केवल हिन्दी की खरेड कोड रिवोर्ट संवदल को नदान कीं, चिप्तु 1,040) रुव्ही सार्विक सहायता भी इस कार्य के लिए देने की छुवा की। देश के कई गयपमान्य चिद्रानों से इतिदान के लिए मृजदान सुम्माव मात हुए चीर कुद ने दिसीय स्वद के कई सप्याशिक जिलाने को मोछ्या की अपना संवद वा मुनलकालीन स्वदाय हाव रसुवीरिनंद ने लिला है। उन्होंने सण्वालीन सज वा जन्दा। भी सगायाई। मुनदुर्य हम उन्हें पन्यशाद देने हैं।

धी पाडहाय सभी 'नशेन' नया पंच्यातासाम जी पाउँदी थी में पवा पायशद हूँ! जनपदीय इतिहान ही नहीं, 'मरहत्य' की समस्त मारियिट महिषयों के पे दोनों महाजुमां स्वाप्त में महाज्यां स्वाप्त प्रदेश व पर्वमान प्रप्यण हान पीरेन्द्र पर्मा के महायह्या सुभाव हमारा प्य प्रदेशन महिष्यों के पे दोनों महाजुमां स्वाप्त की सेरला पदि हमें बताबर महिष्यों के पिता यानुदेशस्य प्रधान की को सेरला पदि हमें बताबर न प्राप्त रहती तो हित्राम का कार्य हननी जनदी पूरा हो सफने में मन्द्र मां। ध्यावाज जो 'मरहत्व' के समस्त मारहतित का की में प्रमुखी रहे हैं यान हारतानाय मार्ग्य ने हित्राम संबद समिति के संबोजक-रूप में कर्द वर्ष एक कार्य दिवानों के प्रति भी धामार प्रवट करता हूँ जिनके प्रस्थों थीर विशा का उत्योग हुए पुद्राक के लिखने में किया गया। महायक-प्रस्थों की निस्तृत स्थी नूसर वर्ष के स्वत्र में प्रकारित की जायगी।

मेरे जिन मिन्नों ने हृतिहान के कार्य में सहावता पहुँचाई उनमें भी हृत्याचार्य प्रमुद हैं। 'मबहन्न' ने हमके लिए चापकी सेनाए' मास कर ली थीं। कर्र परपायों का सामग्री एक्ट करने में श्री हुण्याचार से काठी सहावता 'मिन्नी, जिन्हें लिए में उन्हें परकार दना हूँ। श्री रामनारावच ध्यमान के ने केनन हरिहान की जरही पूरा कराने को सतन वेदा की, खिन्नु मेरे श्रुव्हिति में उन्होंने बारम्म के सीन चन्नी क मुख भी देगने का कह किया। में बात मुख्याना दुवन तथा भी हम्यानम्म पुर के मिन्न के कह किया। में बात मुख्याना दुवन तथा भी हम्यानम्म मासुर के मिन्न में हमानानुकमित्र के श्री में मेरी सहायता को। श्री एच्यानम् ने नावीन मासुनकमित्र के श्री के मेरी सहायता को। श्री ह्यान करने ने नावीन मासुनकमित्र हमें करा क्या प्राप्त के खानरम पुर के क्यानरम पुर के जिन्ह कियाह मानि वेदिन करा हमें से सीन सहायता को। श्री चीन कर साम सीनार की। बीन करने का नक्या थी स्पर्यक्रम साम सीनार कियाह ही विश्वीन महत्त्व मारिय सेम के प्रकार कार्म बीनार करा ही। में लोक साहित्य सेम के प्रकार का में बीनार के साम पुरा किया। किया। में हमन है हिम्होंने मुद्यानकार्य को लान के साम पुरा किया। किया। में लान के साम पुरा किया।

—कृष्णुश्च बाजपेयी, प्रधान मन्त्री,

फान्युन दुवल ⊏, सम्बन् २०११

व्रजसादित्य मर**इ**ल

# 🛞 विषय-सूची 🏶

# प्रयम् खण्ड

|                                      | देख          |
|--------------------------------------|--------------|
| ग्रध्याय १—भौगोलिक तथा मारुविक       | <b>१</b> —=  |
| ( स्व त्री हुप्लाइस बानपेयी )        |              |
| <b>अ</b> ज                           | ¥            |
| श्रासेन या मधुरा जनपर                | *            |
| ज्ञजमरदल                             | 5            |
| मथुरा                                | R            |
| निर्याँ                              | 8            |
| पहाड                                 | હ            |
| भूमि, उपज                            | Ę            |
| जगल                                  | છ            |
| सनिन                                 | v            |
| पशु पद्मी                            | =            |
| यावायाव                              | =            |
| श्रध्याय २ ब्रज के इतिहास की सामग्री | <b>६</b> –१३ |
| ( से०श्री कृष्णदत्तवाजपेयी )         |              |
| . साहित्यिक सामगी                    | £            |
| पुरातत्वीय श्रवशेष                   | 88           |
|                                      |              |

| ******                               | 19            |
|--------------------------------------|---------------|
| जग्ल                                 | _             |
| रानिन                                | v             |
| पशु पन्ती                            | 5             |
| यातायात                              | =             |
| श्रध्याय २ ब्रज के इतिहास की सामग्री | ६-१३          |
| ( से०श्री कृष्णदत्तवाजपेयी )         |               |
| १. साहित्यिक साममी                   | £             |
| २ पुरातत्वीय श्रवशेष                 | 88            |
| ३ निदेशी यात्रियों के घृत्तान्त      | 62            |
| श्रष्याय ३                           | <b>१</b> ४–२६ |
|                                      |               |

| यावायाव                                    | =            |
|--------------------------------------------|--------------|
| श्रध्याय २ ब्रज के इतिहास की सामग्री       | 8-8          |
| ( से०श्री कृष्णदत्तवामपेयी )               |              |
| ९. साहित्यिक सामगी                         | £,           |
| २ पुरातत्वीय श्रवशेष                       | 88           |
| ३ निदेशी यात्रियों के घृत्तान्त            | 62           |
| अध्याय ३शूरसेन प्रदेश                      | <b>१</b> ४–२ |
| [ प्राचीन काल से लेकर शीकृष्ण के पहले तक ] |              |
| ( क्षे॰ -धी कृष्यदत्त धामपेयी )            | -            |
| श्रुरसेन                                   | 48           |
| प्राचीन राज्यम                             | 90           |

याद्व वश

| यदु से भीम मात्वत तक का वंश                 | 38           |
|---------------------------------------------|--------------|
| मधु श्रीर लवण                               | २०           |
| सूर्ये वंश का आधिपत्य                       | =,३          |
| यादव वंश का पुनः ऋधिकार                     | <b>₹</b> £   |
| प्राचीन मधुरा का वर्णन                      | <b>२</b> ४   |
| अध्याय ४—ेश्रीकृष्ण का संर्मय               | २७           |
| ( ले०—श्री मृष्ण्दत्त वात्रपेवी )           |              |
| कंस का शासन                                 | ર્દ          |
| श्रीकृष्ण का जन्म                           | ₹.ξ          |
| प्तनावध                                     | . ३१         |
| शंकटासुर-वध                                 | ३२           |
| उत्त्यन-वन्धन तथा यमलार्जु न-मोच            | ३२           |
| स्थान-परिवर्तन                              | ३३           |
| कालिय-दमन                                   | ३३           |
| धेनुक-वध                                    | ં રૂ૪        |
| प्रतम्ब-वध                                  | 38           |
| गोवर्धन-प्जा                                | ३ ሂ          |
| रास                                         | , ३६         |
| श्रिरष्ट-चथ .                               | ३६           |
| धनुर्याग स्रोर श्रंकूर का बल-स्नागमन        | ३७           |
| कृष्ण का मधुरागमन                           | ₹≒           |
| कंस के समय मधुरा                            | ₹€           |
| कंस-वध                                      | 80           |
| स स्कार                                     | ४२           |
| जरासन्य भी मधुरा पर चढ़ाई                   | ४२           |
| पहली चढ़ाई                                  | ४३           |
| महाभिनिष्कमण्                               | 88           |
| बलराम का पुनः घज-न्त्रागमन                  | 88           |
| ''कृत्र्ण श्रीर पाएडय                       | , <b>8</b> € |
| · पाण्डवो का राजसूय यज्ञ और जरासन्ध का बच - | 8=           |
| युद्ध की प्रष्टभूमि                         | , SF         |

| महाभारत युद्ध                                   | ۲o                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| शीकरण का दारका का जीवन                          | Хė                    |
| कृभ्ण की पत्नियाँ और सन्तान                     | ĸξ                    |
| बादवीं का ऋन्त                                  | ४३                    |
| श्रन्तिम समय                                    | ४३<br><u>४</u> ४      |
| श्रन्थक-वृष्णि सङ्घ                             | XX                    |
| मध्याय ५महाभारत के बाद से बुद्ध के पूर्व तक !   | ≀ह— <mark>े</mark> ६४ |
| ः [ई० पूर्व १४०० से ई० पूर्व ६०० तक ]           |                       |
| ( जै०—श्री कृष्णदत्त वाजपेयी )                  | ,                     |
| परीचित का स्नासन तथा नागों का उत्थान            | 46                    |
| जनमेजय श्रोर उसके उत्तराधिकारी                  | <b>*</b> &            |
| पञ्चाल राज्य                                    | Ę٥                    |
| यादव वंश                                        | ξο                    |
| श्रुरसेन जनपद की दशा                            | ĘĘ                    |
| सोलह महाजनपर                                    | દ્રફ                  |
| अध्याय ६मगच साम्राज्य के अन्तर्गत शूरसेन ६      | <b>4-</b> 0⊏          |
| [ क्षगभग ई० पूर्व ६०० से ई० पूर्व १०० तक]       | ,                     |
| ( खे॰—श्री कृष्णदत्त वाजपेयी )                  |                       |
| े बुद्ध के ममय में उत्तर भारत.                  | Ex.                   |
| योद्ध साहित्य में शूरसेन श्रीर मुधुरा           | ĘĘ                    |
| मगय साम्राज्य की उन्नति                         | Ę≒                    |
| मीर्य्वंश का अधिकार                             | ૣક્દ                  |
| , चरोक                                          | ĘŁ                    |
| ्यूनानियों द्वारा श्ररसेन प्रदेश का वर्णन       | دوا                   |
| पिछले मीर्य शासक                                | <b>43</b>             |
| ्युद्ध बंरा का आधिपत्य                          | <b>હ</b> ર            |
| यवन-त्राक्षमण्                                  | . U.Z                 |
| (परवर्गी शुक्त शासक<br>,मयुरा के नित्रवंशी शाजा | _u=                   |
| ्रमञ्जूष कामअवसा समा                            | ويا                   |

| श्रद्याय ७—शत्र दुपाण काल           | 83 <u></u> 30  |
|-------------------------------------|----------------|
| [ लगभग ई० पूर्व १०० से २०० ई० तर ]  | I              |
| (ल०-श्री ष्टण्यद्त्त वाडपेदी)       | •              |
| मधुरा के शक शासक                    | <b>⊏</b> o     |
| राजुयुत                             | <b>⊑</b> 3     |
| शोडास                               | =-             |
| शक्तें की पराजय                     | =3             |
| मथरा का दत्त पंश                    | =×             |
| स्पाण बरा                           | = 5            |
| विम तस्रम                           | <del>⊏</del> € |
| प निष्क                             | ==             |
| वनिष्क के समय में मथुरा की च्लांत   | = £            |
| विदेशों से सम्बन्ध                  | τ ==೬          |
| <b>चा</b> सिप्द                     | وغ             |
| इविष्क                              | £0             |
| य<br>सनिष्क द्वितीय                 | દ૦             |
| <sup>-</sup> वामुदेव                | દ્દેર          |
| परवर्ती शासभ                        | ٤              |
| कुपाण शासन-कात में मथुरा की समृद्धि | દ્રફ           |
| अध्याय ८—नाग तथा गुप्त शासनकाल      | ६५—११७         |
| [ लगभग २०० ई० से ४४० ई० वक ]        |                |
| (से०—धी कृष्णदत्त वाजपेयी)          |                |
| प्रपाणीं के विजेता                  | ٤x             |
| भार्यशव नाग                         | ٤x             |
| मयुरा और पद्मावती के नाग शासक       | <b>દ</b> ફ     |
| नाग शासनकाल                         | 3.3            |
| योधेय ,                             | ₹00            |
| <b>स</b> गिएद                       | १६०            |
| भर्जु नायन                          | , १०१          |
| मालव                                | 808            |
|                                     |                |

# ( \* )

| श्रन्य राज्य -                               | १०२        |
|----------------------------------------------|------------|
| गुप्त वंश .                                  | १०२        |
| समुद्रगुप्त                                  | १०३        |
| मथुरा प्रदेश पर अधिकार                       | १०३        |
| रामगुष्त                                     | १०४        |
| चन्द्रगुप्त द्विनीय                          | १०४        |
| तत्कालीन मथुरा की दशा                        | १०६        |
| फाह्यान का वर्णन                             | १०७        |
| कालिदास द्वारा शुरसेन जनपद का वर्णन          | १०म        |
| कुमारगुष्त प्रथम                             | ११०        |
| हूगों तथा पुष्यमित्रों के आक्रमण             | <b>२११</b> |
| रकन्द <u>्</u> गुप्त                         | १११        |
| परवर्ती गुप्त शासक                           | ११३        |
| मथुरा की हूणों द्वारा वरवादी                 | ११४        |
| हूणों की पराजय                               | ११४        |
| गुप्तकालीन शासनव्यवस्था तथा सास्कृतिक उन्नति | ११४        |
| त्र <b>घ्याय ६</b> —मध्यकाल                  | ११=१३      |
| [ ५२० ई० से ११६४ ई० तक]                      |            |
| ( क्षेठश्री कृण्यदत्त वाजपेयी )              |            |
| मीखरी वंश                                    | ११⊏        |
| पुष्यभृति या वर्धन वंश                       | 388        |
| हर्पवर्धेन                                   | 388        |
| हुएन-सांग का मथुरा वर्णन                     | ६०१        |
| हर्प की मृत्यु के बाद                        | १२५        |
| यशोवर्मन्                                    | १२४        |
| गुर्जर-प्रतीहार वंश                          | १२६        |
| अर्य लोगा के आक्रमण                          | १२६        |
| कनीज के प्रतीहार शासक                        | १२७        |
| नागभट तथा मिहिरमोज                           | १३७        |
| मद्देन्द्रपात                                | १२७        |
| राष्ट्रकृट-आहमण् .                           | १०६        |

ξ

| परंचर्ती प्रतीहार शासक                          | १२८                 |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| प्रतीक्षार-शासन में मधुरा की दशा                | 878                 |
| महमूद गजनवी का आक्रमण्                          | 37.8                |
| श्रत्येतनी                                      | १३२                 |
| गाहडवाल वंश                                     | 233                 |
| गाइब्यास परा<br>गोविंद्चन्द्र                   | १३३                 |
| भावद्वपद<br>विजयचन्द्र या विजयपाञ्च             | १३४                 |
|                                                 | 13x                 |
| जयबन्द्र                                        | 1324                |
| मुसलमानों द्वारा उत्तर भारत की विजय             | -                   |
| द्यम्पाय १० —दिल्लीसल्तनतकाकालः १३ <i>७</i>     | - 68,               |
| [ २१६४ ई० से १५२६ ई० तक ]                       |                     |
| ( ले॰—श्री कृष्णदत्त वाजपेयी )                  |                     |
| मंगोली के श्राक्रमण                             | १३७                 |
| दिल्ली के ऋन्य राजवंश                           | १३७                 |
| खता उद्दी <b>न</b>                              | १३=                 |
| श्रलाउद्दीन के बाद मधुरा की दशा                 | १३=                 |
| मुह्ममङ् तुगलक                                  | १३≕                 |
| फीरोज तुगलक                                     | १३६                 |
| तेमूर का आक्रमण                                 | १३६                 |
| लोदी वंश                                        | 359                 |
| सिक्दर जोडी                                     | 1850                |
| सिकन्दर की धार्मिक कहरता                        | १४०                 |
| इत्राहीम लोदी                                   | 128                 |
| मुस्लिम शामन-काल में हिंदू समाज                 | १४२                 |
| व्रजभूमि का योग                                 | १४२                 |
| तकालीन साहित्य में मधुरा का वर्णन               | १४३                 |
| थ्ययाय ११ मुनलकालीन वज प्रदेश १४५               | - १ <sup>°</sup> ७६ |
| [१४-६ ई० सं १७१= ई० तक]                         |                     |
| ( से॰—दा० रघुवीरसिंह, गुम० ए०, दी० जिट्०, सीताः | नक <b>)</b>         |
| उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना        | १४४                 |
| •                                               |                     |

| हमायूँ                                               | १४६                 |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| शेरखों शूर                                           | १४६                 |
| सूर-सुलतानों का श्राधियत्य ( १४४०—१४४६ ईं० )         | १४७                 |
| शेरशह के उत्तराधिकारी                                | શ્કર                |
| मुगलो का पुनः श्रधिक                                 | १४६                 |
| ध्यमवर का शासन-काल (१४४६-१६०४ ई०)                    | १४०                 |
| मुगल साम्राज्य की राजधानी त्र्यागरा                  | የደየ                 |
| तीर्थस्थाना को उन्नति                                | የኢየ                 |
| श्रकवर का मधुरा वृन्दावन श्रागमन                     | १४३                 |
| आदेर केशासक ओर अब                                    | १४३                 |
| युरोपीय धर्भ-प्रचारको का श्रागमन                     | १४४                 |
| व्रज प्रदेश की शासन व्यवस्था                         | १४४                 |
| जहाँगीर श्रीर शाहजहां के शासन नाल                    |                     |
| _ ( १६०४-१६४⊏ ई० )                                   | የሂዩ                 |
| जहागी <b>र</b>                                       | 125                 |
| नये मन्दिरा का निर्माण                               | १५७                 |
| शाहजहाँ                                              | १४≒                 |
| दाराशिकोह                                            | १४६                 |
| श्रीरगजेब की बट्टरतापूर्ण धार्मिक नीति               |                     |
| ( १६४८ १६७० ई० )                                     | <b>3</b> 4 <b>9</b> |
| शिवाजी का मधुरा आगमन                                 | १६०                 |
| श्रीरंगजेब की कहरता                                  | १६၁                 |
| प्रयान मृतियों का ब्रज से बाहर जाना                  | <b>१</b> ६२         |
| वेशवराय ऋदि मन्दिरा का विध्वंस                       | १६३                 |
| हिंदुत्र्यो पर पुन. जजिया-कर लगाया जाना, उत्तरी भा   |                     |
| में हिंदू-प्रतिक्रिया एवं जाटों का उत्थान (१६७१-१६६६ | ई०)१६३              |
| ज प्रदेश के शासन में ढिलाई                           | १६४                 |
| जाटो का उत्थान                                       | १६४                 |
| मुगल साम्राज्य का हास ( १६६६१७६८ ई० )                | १६७                 |
| श्रीरंगजेव की मृत्यु के बाद                          | १६७                 |
| चृहामन की शक्ति का प्रसार                            | १६=                 |
|                                                      |                     |

| सुगल काल में बज प्रदेश की दशा<br>श्रार्थिक स्थिति<br>मशुरा का तरकालीन लेलकों तथा यात्रियों द्वारा घर्णुन<br>श्रमुलकजल<br>सुजानसय खत्री<br>यस्नियर तथा मन्दी<br>टैयरनियर | 200<br>202<br>203<br>203<br>203<br>203<br>203 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| भ्रध्याय १२ जाट-मरहठा वाल .१७७                                                                                                                                          | —२१                                           |
| [१७१८ ई० से १८०३ ई० तक] -                                                                                                                                               |                                               |
| ( ले॰—भ्री कृष्ण्युत्त वाजपेयो )                                                                                                                                        |                                               |
| जाट-मुगल सर्ह्य                                                                                                                                                         | १७७                                           |
| चूड़ामन की मृत्यु                                                                                                                                                       | হওত                                           |
| यूण किने की विजय                                                                                                                                                        | १८=-                                          |
| मरहठा शक्ति का अभ्युदय                                                                                                                                                  | १७⊏                                           |
| याजीराव द्वारा छत्रसाल की सहायता                                                                                                                                        | 308                                           |
| मरहठों का दोत्र्याय तथा विक्ली पर इमला                                                                                                                                  | १७६                                           |
| नादिरशाह् का त्र्याक्रमण्                                                                                                                                               | १८०                                           |
| व्रज में नादिरशाही ऋत्याचार                                                                                                                                             | १=१                                           |
| पञ्चाल प्रदेश में पठानों का ऋधिकार                                                                                                                                      | १⊏२                                           |
| उत्तर भारत में राजनैतिक श्रशाति                                                                                                                                         | १⊏२                                           |
| <b>यदन</b> सिंह                                                                                                                                                         | १⊏३                                           |
| सूरजमल के समय में जाट-शक्ति का उत्थान                                                                                                                                   | १८३                                           |
| मुगली से युद                                                                                                                                                            | £≃S                                           |
| मरहठों का प्रायच्य                                                                                                                                                      | १⊏≀                                           |
| श्रहमदशाह अन्दाली                                                                                                                                                       | १८४                                           |
| दिली की लूट                                                                                                                                                             | १८४                                           |
| मरहठों की झन पर चढ़ाई                                                                                                                                                   | १≒४                                           |
| अहमदशाह का कद                                                                                                                                                           | १⊏६                                           |
| अन्दाती का आफ्रमण<br>मज में अन्दाती का प्रवेश                                                                                                                           | १⊏६                                           |
| મન ન અન્યાલા કર્ય મવરા                                                                                                                                                  | १८७                                           |
|                                                                                                                                                                         |                                               |

| * ~                               | •      |
|-----------------------------------|--------|
| चीमुद्दा का युद्ध                 | १८७    |
| मधुरा की वर्वादी                  | १८८    |
| महायन श्रीर वृन्दावन की सूद       | १=६    |
| अञ्दाली का पुनः आक्रमण्           | 638    |
| पानीपत का युंद्ध                  | १६१    |
| मधुरा का शान्ति-सम्मेलन           | १= १   |
| सूरजमल की मृत्यु                  | १६१    |
| जबाहरसिंह                         | १८१    |
| व्रज की शासन-ज्यवस्था 🝐 🤫         | १६२    |
| पत्वर्ती जाट शासक                 | १ॾ३    |
| सोंल-श्रड़ींग का विनाशकारी युद्ध  | १६४    |
| जाट-शक्ति का पतन                  | X33    |
| रुहेलों से युद्ध                  | ४३१    |
| धरसाना का युद्ध                   | १६६    |
| रणजीतसिंह                         | १९७    |
| डीग का पतन                        | १९७    |
| <b>उत्तरी दोखाव की विजय</b>       | १६८    |
| वयाना तथा श्रन्य जाट किलों का पतन | * \$88 |
| महादजी सिधिया                     | 334    |
| मद्दादजी की शक्ति का प्रसार       | २००    |
| श्रतीगद् किले की विजय             | ಕ್ರಂ   |
| गोसाइयों का विरोध                 | २८१    |
| राजपूर्वो से मुठभेड़              | २०१    |
| महादंजी का दिचिए की और जाना       | হ৹হ    |
| मधुरा-युन्दावन से मुगलों का इटना  | २०२    |
| <b>गुलामकादिर</b>                 | २०३    |
| मरहठों का दिल्ली पर पुनः श्रधिकार | २∙३    |
| गुलामकादिर का अन्त                | २०४    |
| महादजी सिधिया और मज               | २०४    |
| मुख्ठा सुरदारी में मतभेद          | ₹०४    |
| सिंधिया-होरक्षर युद्ध             | ₹०¥    |
|                                   |        |

| महादजी की मृत्य                            | ≈०६्         |
|--------------------------------------------|--------------|
| श्रठारहर्जी शती के घन्त में वज की दशा      | ခင်          |
| मरहठों का पतन                              | ₹ 60         |
| श्रमेनों भी शक्ति का प्रसार                | <b>೯</b> ಂ≒  |
| मरहठा श्रमेज युद्ध                         | F0=          |
| श्रतीगढ श्रीर श्रागरा की विजय              | 202          |
| व्रज भरेश पर बृद्धिश स्त्राधिपत्य          | 702          |
| विदेशी यात्री का विवरण                     | 200          |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    | २११२३३       |
| ब्रध्याय १३—चृटिश शासन-काल                 | 466404       |
| [ १८०३ ई० से १६४७ ई० तक ]                  |              |
| ( ले०श्री कृष्ण्यस वाजपयी )                | 3            |
| होबकर से युद्ध                             | ၁१၃          |
| मथुरा श्रीर भरतपुर का घेरा                 | ≈ १ द        |
| मथुरा का नया जिला                          | ₹<&          |
| भरतपुर की दशा                              | <b>૨</b> ૧૪  |
| भरतपुर किले का पतन                         | <b>२१</b> ४  |
| प्रथम रेनतन्त्रता-युद्ध श्रीर जन           | <i>⇒8€</i>   |
| कम्पनी के शासन में बज की दशा               | ₹ <b>₹</b> € |
| विदेशी चातियों के वर्णन                    | • २ •        |
| क्म्पनी-राज वं। समाप्ति                    | =२३          |
| परवर्ती इतिहास                             | -=3          |
| भाउज या महत्वपूर्ण कार्य                   | ~ ~ <b>Y</b> |
| पुरातत्त्व समृहालय                         | sss          |
| व्रज म राज्नेतिक तथा सास्कृतिक अयान        |              |
| इविडयन नेशनल कामेस का जाम                  | -59          |
| त्रज में दुर्भिच्                          | • <b>~</b> € |
| राष्ट्रीय श्रान्दोतन धौर तज                | 220          |
| प्रेम महाविद्यालय                          | ् २≅७<br>-   |
| मेदा-समिति की स्थापना<br>प्रातिकारी इसवलें | 4-E          |
| अ।। वनारा द्वानल                           | 3**          |

## ( ११ )

| गान्धौ-युग                             | २२६         |
|----------------------------------------|-------------|
| १६३० ई० का स्वतन्त्रता-संप्राम         | २३०         |
| १६४२ ई० का 'भारत-छोड़ो' आन्दोलन        | २३२         |
| स्वतन्त्रता-प्राप्ति                   | २३२         |
| मेवों का कगढ़ा                         | २३३         |
| ाष्याय १४स्वन-त्रता-प्राप्ति के परचात् | २३४२३⊏      |
| (ले॰—श्री कृष्णदत्तः वाजपेपी )         |             |
| मज में शरणार्थियों का आगमन             | २३४         |
| मत्स्य राज्य का निर्माण                | २३४         |
| नया संविधान श्रौर निर्वाचन             | २३४         |
| 'ब्रज-प्रान्त' के निर्माण का प्रश्न    | २३४         |
| अञ का नत्रनिर्माण                      | २३६         |
| क्टरा केशपदेव का पुनरुद्धार            | २३७         |
| परिशिष्टप्राचीन यादव वंश-तालिका        | २३६         |
| पुस्तक में प्रयुक्त संकेत-ध्रूची       | 283         |
| नामानुक्रमणिका                         | <b>૧</b> ૪૪ |
|                                        |             |

#### मानचित्रों का विवरण

१-- प्राचीन शूरसेन जनपद खीर उसके पड़ोसी राज्य प्रष्ट ६४ के सामने

२—मुगतकालीन वज प्रदेश पृष्ठ १४४ के साम

३—आधुनिक मज

ग्रन्त में

# न्नज का इतिहास

#### श्रध्याय १

## भौगोलिक तथा पाऋतिक

न्न - यतमान समय में 'मज' शब्द से साधारणतया मेधुरा जिला शौर उमके श्रास-पास का भूभाग समका जाता है। प्रदेश या जनपद के रूप में 'मजे' या 'मज' शब्द 'अधिक प्राचीन नहीं है। बैदिक साहित्य में इसका प्रयोग प्राय. पशुसों के समूह, उनके चरने के त्यान (गोचर भूमि) या उनके बादे के शर्य में मिलता है'।

रामायण, महाभारत क्या प्रवर्ती मंस्कृत माहित्य में भी भाष: इन्हीं क्यों में बन शब्द भिलता है। पुराणों में कहीं कहीं स्थान के क्यों में बन का प्रयोग क्याया है, कीर वह भी संभवतः गोकुल के लिये।

ऐना प्रतीत होता है कि जनवर या प्रदेश के अर्थ में सब का ध्यापक भयोग हैंस्वी चीतहवीं शती के बाद में प्रायम हुआ। उस समय मधुरा प्रदेश में कृष्या-भिक्त की एक पर्ट सहर उठी, जिसे जनमाधारण तक पहुँचाने के खिये यहाँ की श्रीरसेनी प्राकृत में एक की मत्व-कांत भाग का खिलांच हुआ। इसी समय के सामग मधुरा जनवर की, जिस्से सनेक वन उपवन एव पर्छाचों के लिये वहें बात या चरागाह थे, 'सज' ( भाग में सज' ) सेला प्रचालत हुई होगी। सज प्रदेश में खाविभृत नई भाग का नाम भी स्वभावत. 'सजभावा' सब्बा तथा। इस कोमल भाग के माध्यम हारा सज ने उस साहित्य की मध्यम हिता स्वम वे अपने साधुर्य-रस में भारत के एक बड़े भाग को खायाबित कर दिया।

<sup>(</sup>१) ऋग्वेद २, ३८, ८; ४, ३४, ४; ७, २७, १; ७, ३२, १०; ६, ४६, ६; ६, ४, १०, ४, २, १०, २६, ३; श्रवसंबेद २, २, ४, ४, ३८, ७, शांसायन आरस्यक २, १६। दे० मैकडानल श्रीर फीथ-वेदिक ईडेक्स, जिल्द २, ५० ३४०।

<sup>(</sup>२) महाभारत १,४०,१७,१,४१,१४ धादि।

<sup>(</sup>३) उदाहरणार्थं मतस्मति १. ४, ४ ( मेघाविधि की टीका )

शूरसेन या मथुरा जनपद्-वर्तमान मथुरा तथा उसके ब्रास-पास का बदेश, जिसे ब्रज कहा जाता है; ब्राचीन काल में 'शुरसेन' जनपद के नाम

से प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी मेधुग या मधुरा नगरी थी। शुरसेन सनपद की मीमाणुं समय-समय पर बदलती रहीं । कालांतर में मथुरा नाम से ही यह घनपद विख्यात हुआ । ई० सातवीं शती में जब चीनी यात्री हुएन-सीग यहीं धाया तत्र उसने जिएता कि मधुरा राज्य का विस्तार ४, ००० स्ती ( खगभग = ३३ मीक्ष ) था। इस वर्णन से पता चलता है कि सातवीं शती में मधुरा राज्य के चन्तर्गत वर्तमान मधुरा-चागरा जिस्नों के चतिरिक्त चाधुनिक भरत-पुर तथा घोलपुर जिले और उपरक्षे मध्यभारत का उत्तरी क्षरामग श्राधा भाग रहा द्वीगा । दक्षिण पूर्व में मधुरा राज्य की सीमा वेलाकमुक्ति (जिमीवी) की परिचमी सीमा से तथा दक्षिण-पश्चिम में मास्तर राज्य की उत्तरी मीमा से मिलती रही हीगी। सातवीं शती के बाद में मधुरा सज्य की सीमार्प घटनी गई । इसका प्रधान कारण समीप के बन्नीय राज्य की उन्नति थी, जिस्मी मधुरा तथा धन्य पहोसी राज्यों के वह भू-भाग मस्मिलित हो गये । प्राचीन शूरमेन या मधुरा जनपद का प्रारम्भ में जितना विस्तार धा उसमें हुएन-सांग के समय तक क्या हेर-फेर होते गये. इसके संबंध में हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि हमें प्राचीन माहिस्य शादि में देने प्रमाख नहीं मिलते जिनके बाधार पर विभिन्त कालों में इस जनपर की सम्याई-चीडाई का ठीक पता सग सके। प्राचीन साहित्यिक उरखेलां से जो बुख पता चळता है वह यह कि शुरसेन था सध्या प्रदेश के दत्तर में बरदेश ( आधुनिक दिल्ली और उसके आम-पास का प्रदेश ) था, जिमकी राजधानी हम्ब्रद्रश्य तथा हरियनायुर थी। दक्षिण में चेदि राज्य ( आधुनिक मु देखसंब तथा उसके समीप का कुछ मारा ) था, जिसकी राज-धानीका नाम था सृत्तिमती नगर । पूर्व में पंचाल राज्य (धाधुनि≇

वराट, जयपुर से ) थी। झजमेंडल-माधुनिक मन के संबंध में मंदलाकृति या शोल साक्षार का होने की यात कही जाती हैं, परन्तु न तो मननापा-साथी प्रदेश की सीमाओं

रहेससंद ) था, नो ने भागों में वेंश हुया था—उत्तर पंचाल तथा दियां पंचाल । उत्तर याने शाव की शावामी यहिण्द्रमा ( वरेसी जिले में बर्तमान शामनगर) और दिष्या याने की कविषय (श्रापुनिक कवित, जिल फ्रटेलावार) थी। द्रारंकेन के परिचन वाला जनपद मस्स ( साधुनिक स्वालद रियासन तथा जपदर का प्यों भाग) था। दूसकी शावामी दिशार नगर ( साधुनिक की दिष्ट से वर्तमान मन का धाकार ठीक गोख है थीर न प्रचलित चीरासी कोस वाली बड़ी वन-पाप्रा की दिष्ट से। यह यन - पाप्रा धानम्ल जिल रूप में चलती है उसमें थय पहले से कोई वह परिवर्तन हुणा नहीं - प्रतीत होता। यह कहा जा सकता है कि पिछले काल में (समम्बदः चौरहवीं से सोलहवीं रातों के बीच) कमी मन का धाकार गोल रहा हो, धीर तभी उसे मनसंदल की संदा दी गई हो। 'मक्ल' से गोल का धार्य न केटर प्रदेश का भी लिया जा सकता है। धी नारायण मह हारा १५६० ई० के लगमग रचित 'मनभित-विलाम' नामक प्रम्य के एक रलोक के आधार पर तरकालीन मुन की भीमा इस प्रमार मानी जाती है—पूर्व में हारय वन (खलीव किनारे तक), दिख्या में उद्दार वन (गुहर्गांत्र जिले में मोन नती के किनारे तक), दिख्या में अहुवन (बरेश्वर गाँव, जिला धागर) तथा उत्तर में मुवन यन (भूषण वन, गेराराह परनान)। इस रलोक' के धानाय को खन्निवार के धानाय के धानाय को खन्निवार के धानाय को खन्निवार है में प्रकर किया गया है—

"इत बरहद उत सोनहरु, उत स्रसेन की गाम। इज चौरासी कोम में, मधुरा मंडल धाम॥"

वर्तमान काल में श्रवभाषा का विस्तार उपर्युक्त सीमाओं को लॉव कर बहुत-कुल आगे बड़ गया है। स्थिपियरिक सर्वे तथा इस संबंध में शब्ध अम्बेययों के श्राधार पर वर्तमान अजभाषा भाषी चोध निम्निल्लित माना जा सकता है—

मधुरा जिला, राजस्थान का भरतपुर जिला तथा करीली का उत्तरी यंश, जो भरतपुर एवं धौलपुर की मीमाधों से मिला खुला है, घौलपुर जिला कुल, मध्यभारत में मुरेना तथा मिंड जिले और गिर्देश्वालियर का खशसप

(४) "पूर्व हास्यवनं नीय पश्चिमस्योपहारिक। रुत्तिणे बहु सहाकं सुबनाख्यं तथोत्तरे॥" वक्त रलोक में आये हुए स्थानों की पहचान के लिए देखिए माउन-मेम्बायर (द्वितीय सं०), प्र०६४।

प्रराणों में मधुरा मंडल का विस्तार २० योजन (कहा गया है। यथा—"विश्तिवर्षेत्रनानां च माधुर' सम मंडल।

यत्र यत्र नरः स्नातो मुच्यते सर्वपातकै:॥"

( वराह पुराण, मधुरा माहात्म्य )

सुरदासे जी ने भी चौरासी कोस वाले बज का उल्लेख किया है— "चौरासी बज कोस निरंतर खेलत हैं चलमीहन।" खारि र दं चपांत्र मे उतर का उत्तरी भाग ( यहाँ की व्रज्ञ वाक्षी में पुरेखी की मालक हैं), यागरा ज़िला कुल, हरावा जिले का परिचर्गी दुक्षा ( काममा हरावा ग्रहर की सीच देशों • ०६' तक ), मैनदुरी जिला तथा पृत्र जिला ( पूर्व के कुल घंगों को छो इंकर, जो कर रााबाद जिले को सीमा से मिने जुले हैं), यलीगड़ जिला ( उत्तर पूर्व में गांग नदी की सीमा ठक), पुलंदरहर जिले का रिवेची लगमग खाधा मांग ( पूर्व में अनुपगदर की सीच से केहर ), गुरावि जिले का दिख्यी क्यामा का या ( त्वल्ल की सीच से ) तथा खलवर जिले का पूर्व मांग, तो गुद्गावि जिले की दिख्यी तथा गरतपुर वी परिवर्गी सीमा सामला खला है।

म्थुरा - मन का केंद्र मधुरा है । बर्तमान मयुरा जिले के उत्तर में गुरुगीर बीर सलीगड़ जिला के भाग हैं। पूर्व में सलीगड़ चीर पूछा, देखिय में खागरा तथा परिचम में भरतपुर चीर गुड़बॉर का बुद्ध भाग है। मधुरा जिला का चीत्रफड़ लगनग १७४२ वर्ग मील है। इसमें चार नहमीले हैं— (१) मथुरा, (२) मीट, (३) दाला, (४) मादाबाद । मथुरा तहमील में २३० गाँव हैं, माट में २६८, दाला में २०६ तथा मादा जाद में २२६ गाँव हैं। १३१४ की जनगणना के खतुमार मथुरा जिले की खुल जनसंबया ३,१२,२६४ सोर मथुरा शदक की १ ८०, ६०२ है। ११९५ की जनगणना के मनुमार मथुरा जिले की कल खानहीं ८,१८,२६४ थी।

निदियाँ—मधुरा जिल्लं की सुक्व नहीं बसुना' है। यह नहीं उ<sup>त्तर</sup> में मधुरा जिल्ले के चीदरा गाँव से खारम्य हाती है। यहाँ म खगलग रे॰॰ मील तक टेड़े मेटे रूर में बहकर मादाबाद नहमील के मदौर गाँव में हैन जिल्ले को छादनी है। यसना नदी के बाई चोर माट तथा सादाबाद नहमील

(४) प्राचीन साहित्य में कलिंदजा, सूर्यननया, त्रियामा खादि कानेक नामों स यमुना का बल्लेस मिलता है। दे० ऋस्वेद १०,०४,

ख्यसं ४, ६, १०, रामपं माहाण १३,४,४,११, गेनरंव माहाण ८, १३, गाइव माहाण ६, १२, गीमिनीय मा० ३,२३, खाइव माहाण ६, १२, गीमिनीय मा० ३,२३, खाइं १ इराणी, रामायण, महामारत नया परवर्ती संस्कृत पर माहत साहित्य से तो सम्मा का बहुत वर्णन मिलाहों ६ एड विद्वानों का खनुमान है कि यमुना पहले सरकती नरी में मिलागी थी। प्रामीतहासिक काल म सरक्ती के सूख जाने पर समुना गंगा में मिला (दें जनते आफ रायल गरिशाटिक सोसायटी, १८६३, १८ १४ खीर खारी)

पहती हैं और दाहिनी कोर मधुरा तथा द्वाना की तहसीलें। पूर्व में यह नदी मधुरा कोर कागरा जिल्लों की सीमा बनाती है। यमुना के तट पर क्षेत्र कड़े नगर हैं। शेरगड़, कृत्वाबब, मधुरा और फरह दाएँ किनारे पर तथा मोट, महाबन और गोजुल बांपू तट पर स्थिन हैं।

प्रारम्भ में यमना नदी निचले श्रीर बलुए किनारों के बीच से बहती है, पर वर्षों क्यों वह चारी बहती है, मजबूत चहाने उसके मार्ग में चा जाती हैं। ये चटानें प्रशीली तथा बलई दोनों प्रदार की ग्रिसती हैं। नदी के मार्ग में इन चटानों के कारण धारा के रख में अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मधरा जिले में प्रवेश करने के बाद नदी की धारा दिश्या-वाहिनी है। मांट के समीप थाने पर वह चिचक देही-मेही दिखाई देती है। मधुरा शहर के दूसरे होर पर पहुँच कर बहाव पूर्वाभिमुख होने सगता है। महावन के कामे यह रख श्रधिक स्पष्ट हो जाता है। म दीवर गाँव तक पहुँचने के श्रमन्तर नदी पूर्वोत्तर की श्रोर बहुने लगती है,पर खदेश नामक गाँव में पहुँचने पर फिर दिचल की थोर । सहरीला गाँव से बहाव पन: पूर्व की थोर दिखाई पडता है, पर जुगसना पहुँचते - पहुँचते वह फिर दिल्ला को हो जाता है चौर सर्पाकृति में कई मील तक चला जाता है तथा धागरा जिले में भी जारी रहता है। यमुना की धारा के बदलने रहने से बहुत सी अभीन कटरी धन गई है। महाबन के द्विता में नदी की घाटी पत्तकी हो जाती है और जमीन उसनी उपजाड भर्टा रहती जिसनी कि उत्तरी भाग की। मांट तहमील में मोनी फील तथा सादाबाद नहसील में पानीगाँव फील इस बात को स्चित करती हैं कि प्राचीन काल में यमना की धारा उधर बहती थी। इसी भकार मधुरा शहर से पाँच सील दूर कोहला नामक सील है। श्रन्य श्रमेक छोटी-मोटी कीले' बन में हैं, जिनकी पाद्यतिक छटा दर्शनीय है।

मधुरा जिले में घमुना की दो सहायक निदेशों है—पूक प्रधवाह छोन दूसरी करधन । ये निदेशों कहीं - कहीं बाक़ी गहरी है जीर वर्षा करने में भरी रहती हैं। प्रधवाह नदी जलीगढ़ जिले से निकल कर मोट के उपर में गुजरती हुदै पमुना में सिक्ती हैं। इसकी पार सँक्षी हैं। हाल में इस नदी में निवाई का काम क्रिया जोने लगा है। करवन नदी मधुरा जिले में दिखा-पूर्व की क्रीर यहती है और मादीबाद तहरील में गुजरती हुई शागरा जिले में पहुँचती हैं। इस नदी से भी यन सिवाई का काम क्रिया जाता है।

पहाटु--मधुरा जिले के उधर-पश्चिम तथा पश्चिम में धनेक पहादियों हैं। उधर-पश्चिम की पहादियों धरवकी पर्यत की शृंखलायुँ हैं, जो कामधन श्रीर उसके श्राो तक फैली हुई हैं। सुगय पहाड़ी 'चरन पहाड़ी' कह बाती है। इससे ६ मीज द्रियर परिचन में नगरमाँव की पहाड़ी है। वह लगमन शाप मील ल'वी है। इसके उत्पाद में नगरमाँव की पहाड़ी है। वह लगमन शाप मील ल'वी है। इसके उत्पाद मिलर पर नगरदाय का मिनर है। एक हुए होटी पहाड़ी केंचागाँव में भी है, जो आमानग २०० पुट जेंची है श्रीर नहरा गाँव तक फैली हैं। रनकीली गोंव के पास की हुमरी पहाड़ी पर भी के देवी की अधिकता है। उस पहाड़ियाँ मधुरा की हुमरी पहाड़ी पर भी के देवी की अधिकता है।

मधुर। तहमीख में प्रसिद्ध गोवर्षन पर्वत है, जिसे गिरिशान' कहते हैं। यह मधुरा नगर से लगभग १६ मीज परियम है और रिव्या-पूर्व की दिशा में पैजा है। इसको लग्नाई वरीब र मीज है और ऊँचाई १०० छुट तक जानी है। इस पर्वत के खगल-बगल गोवर्षन, जातीपुर, शान्यार, प्रंचुरी खारि स्थान वसे है। गोवर्षन पटाट पर झोंकर, थीं, बन्ना खादि पेर बहुलता से मिलते हैं। यह पटाच बहुन पविद्य माना जाता है खार टकही परिक्रमा लोग वहीं मध्या मं जानते हैं। मधुरा तहसील में एक दूमरी झोटी पढाड़ी गोवाबर पुर में भी है।

भूमि— मन प्रदेश की भूमि उन भागों की छोड़कर जहाँ पहार जंगक या टीले नहीं हैं जन्म मैदानी हिस्मों के ममान हो है। समुद्र-तट से यहाँ नी लैंबाई माया १२० और ६१० छुट के बीच में है। कोटवन के समीप का भाग स्वाभग ६१९ छुट जैंबा है। सहार ६०० छुट, चर्चांग ११४ छुट, रासा प्रनर छुट यवदेव २०४ छुट तथा सावादाद १९४ छुट है। जो भाग यमुना के किनारे हैं उसका दाल नदी की शोर है।

मिही की रिट से यह प्रदेश दो भागों में बाँडा जाता है— बंजर बीर खादर। धव से खगभग प्यास साख पहले पंजर अमीन कुल जमीन का कि मित्री पार धीर-धीर इसमें से बहुत सी भृमि इपि के योग्य बना की गर्ड है। पंजर की मिट्टी भाग भीनी हो है जैसी दोशाव के स्थय भागों में मिलती है। मज में मूद मिट्टी की खिखता है। दूमट यहाँ पम मिलती है की यह भी खिलती है। मज में मूद मिट्टी की खिलता है। दूमट यहाँ पम मिलती है की यह भी खिलता है। मज में मूद मिट्टी की खिलता है। सुमार वहाँ पम मिलती है यहां भा मिट्टी कर कहीं से मिलती पाई आशी है। मोहमील तथा खुवा के बहार में मिट्टी कर कहीं से मिलती पाई आशी है। मोहमील तथा खुवा कर बार्बों में, जहाँ पानी बरायर भार रहता है, चिकतीट या चितनी मिट्टी भी मिलती है।

उपज— वहाँ की दो मुख्य क्रमखें उसीफ चीर रथी है। इसीक में अबार, बातरा चीर कवाम की ऐती प्रधान है। मक्का, मोंट चीर म्यार भी भीवा जाता है। इनके चातिरिक्त वर्ष, मूंग, तिख, सन चीर चायस भी पैदा किया जाता है,पर कम परिमाय में । गन्ता भी कम पैदा होता है। रवी की फसल में गेहूँ और चता मुख्य है। मटर, मस्द, खाल्, गाजर, मरमों, शलसी धादि की भी उपत्र कई भागों में होती है। हुन्न जमीन में लेवाकू भी पोई जाती है। इन दो फसलों के खलाना जैन की भी फमल होनी है, जिसमें विशेपत: तरकारी, प्रत्यकों सावीं खादि पैटा किये जाते हैं।

मधुरा जिले में वर्षा अपनी होती है। नहरों का भी अब अपना प्रबंध है। रेड अ ई॰ में १४० मील लंबी आगरा नहर निकाली गई थी, जिसमें सिपाई में काफी सुविधा हुई। उसके बाद अन्य नहरों का निर्माण हुआ। नहरों के अतिरिक्त कुओं में भी मिचाई होती है।

जंगल-मा प्रदेश श्रपने वर्ती के लिये प्रसिद्ध है। प्राचीन बाल में यहाँ अनेक बड़े यन थे, जिसके नाम प्राचीन साहित्य में मिलते हैं। इन उल्लेखी के धनमार बज में बारह वन और धनेक उपवन थे । सुगलों के समय में भी बन के बन प्रसिद्ध थे श्रीर यहाँ अंगली जानवरों के शिकार के जिये लोग श्राने थे। वर्तमान समय में बढे वन तो नहीं रहे. पर उनकी रमृति के रूप में श्रय भी महावन, कामवन, कुमुदवन, गृन्दावन, बहुलावन भादि विद्यमान है। प्राचीन अब में कदंब, द्यशीक, चंपा, नामकेशर भादि के पुर बहुत होने थे। जो बाचीन कलावशेष झन के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं उनमें इन ब्रुजों के चित्रण मिलते हैं। वर्नमान अज में कर्द्य, करील, पील, सीसम आदि वस अधिकता से मिलते हैं। इनके अतिरिक्त इमली. मीम, जासुन, सिरनी, सिरस, पीपल, बरगद, छॉकर, ढाक, बेल, बब्न, खादि वृत्त भी झज के विभिन्त भागी में उपलब्ध हैं। इधर शासर तथा जनता का ध्यान झज की ब्राचीन वनस्थलियों के पुनस्दार की स्रोर गया है और श्रांश है कि पुराने बुत्तों की न केवल रत्ताकी जायगी श्रपितुनये पेट भी लगाये जार्यमे, जिस्से पश्चिम की थोर से बढ़ते हुए रेशिंग्तान के वेग यो शेका जा मके और ज़ज़ प्रदेश के सौंदर्य को बढाया जा सके !

सिन्न —भूत्यत्पेताओं का श्रनुमान है कि यमुना प्रदेश की श्वास श्रन्थ का स्वसं स्थासम २१,००० वर्ष पहले पूरी हो जुड़ी थी। जनरक करियम को विद्याली राजध्दी में सपुरा के बीधारा टीजे से लाग्रपुम की श्रमेक वस्तुएं प्राप्त हुएँ, जिसके श्राप्तर पर यह माना नाया कि साम्रपुम में मधुरा प्रतेश वस्त गया या। अपनेन काल से हुत भूसाम में श्रमेक चातु पर्या मिलते थे। जीनी वार्षी हुएन-मांग ने किया है कि मधुरा में पीत स्वर्ण मिलता था। पर्यमाम काल में यहाँ खनित्र के प्रमाण नहीं मिलते। स्थमें

स्विक ओ वस्तु इधर मिलती है वह विसीतार बलुसा प्रथर है। यह हलके सोर गहरे दोनों प्रकार के लाल रंग का होता है। मरतपुर में स्प्बत्स की सामें मिलदे हैं। सामारा में भी समेक स्थानों में यह प्रथर मिलता है। प्राचीन काल की रमारतों होरा स्पृतियों में इमका बहुलता में प्रयोग होता सा सीर साजकर्ल भी बर हमारतों में प्रयुक्त होता है। वरमांगा-नंदगाव के एाम मर्भिता बलुला प्रथर भी उपवक्ष्य होता है। वरम मी मा में समेक स्थानों में मिलता है ली पर सी साम से समेक स्थानों में मिलता है ली र वह प्रथम का होता है।

पशु-पूर्वी—अन यहुत प्राचीन काल से अपने पशुमों के लिये प्रित्य है। निन्द उपनन्द आदि गोवालों के यहाँ यही मंग्या में गायें रहती थी शीष्ट्रण्य का थो-में में विजयत है। पीराधिक साहित्य से पता चलता है कि प्राचीन काल में प्राचे आ बाहुक्य था। वर्तमान झन की द्शा पहरे लीगों नहीं रही। अब गोजन का बदा हास होगया है, जिसका प्रधान कार्य में पर्दे की से प्राचीन की से प्राचीन कार्य में पर भूमि की कभी है। वर्तमान झन में गाय वेतों के कार्य सितान कार्य पालद लानरर में से अने, कक्षी, प्राचा, घोड़ा, हाथी आदि-मिलते हैं। सज में पाणी भी धनेक प्रकार के मिलते हैं। महाकवि वालिश्ता में गोवर्षन का पर्या करते हुए लिखा है कि वहाँ वर्षाक्षा में मयूगें के ज्ञ्य हुआ कार्य थे। अब भी प्रज में भोरकुरी, मोर मन्दिर बादि नाम कृत बाद के मानक है कि जन में मयूग पड़ी वा कितना महत्व था। अव्य वर्षी कोवल, गीरिंग यावालेल, वर्षोर, टेटंग, लोगों, नोलक्षेद्र कीला, परशी आदि है, जो रोगांव यावालेल, वर्षोर, टेटंग, लोगों, नोलक्षेद्र कीला, परशी आदि है, जो रोगांव के प्राच-प्रमाण आगों में भी दिलाई पड़ांते पड़ी है।

#### श्रध्याय २

# व्रज के इतिहास की सामग्री

प्रम का क्रमबद इतिहास प्रस्तुन करने के क्षिपे जो सामग्री उपलब्ध है उसे हम मुक्त्य तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं—१, साहित्यिक सामग्री, ९. पुरातर्त्रीय श्वरोप श्रीर ६, विदेशी पात्रियों के पृत्तांत । इस सामग्री का संपित्त विदेशन नीचे किया जाता है—

१. साहित्यक सामग्री—मीर्य काल से व्यं के मन के इतिहास के लिये हमें मुख्यत्वा प्राचीन साहित्यक विवर्षों पर निर्भर रहना पढ़ता है। प्राचीन सेदिक साहित्य में मथुरा या शूरसेन जनपद के उचलेल नहीं मिलते, परंतु परवर्ती वैदिक साहित्य —जैसे शत्यप माम्रण, वंश माम्रण, छांदोश्य पूर्व हृददारपण उपलिष्द-में प्राचीन राजवंशावित्यों एवं गुरु-लिय परंपरा निवची जो वर्षों ने मिलते हैं उनसे मन के प्राचीनतम इतिहास पर यिक्तित मध्या पदा ही। इससे बाद खाने पर वालमीकि-सागय्या एवं महामारत में हमें सूर्य पत्र चांद्रवंशी शासकों के सर्वंध में खिक विस्तृत विवरण उपलब्ध होते हैं। इन प्राची में शुरसेन जनपद पत्र मध्या का उल्लेख कई स्थानों में मिलता है। प्रयोश्या के सूर्यवंशी खित्रों का वहाँ अधिकार तथा कालांतर में यदुवित्यों का साधिपत्य रामायण में बिस्तार के धित है। महाभारत में अधुत्य हार्यों के लाधिपत्य रामायण में बिस्तार के धित है। महाभारत में अधुत्य हार्यों का चार्षिक तथा प्राचित तथा महाभारत युव हार्यों का चार्षिक दे। इस प्रत्य से गुरसेन जनपद की राजनीतिक एव सामाजिक दशा पर भी प्रकाश पहला है।

हान के संबंध में सबसे श्रिष्क वर्धन पुरायों में मिलते हैं। ये पुराय विभिन्न समर्थों में मंगुरीत किये गये। इनमें प्राचीनतम शतुभुतियों में संकर मध्यशास तम की घटनाएँ गुक्तित हैं। जिन पुरायों में झन के उनलेख स्पिक मिलत हैं वे हरिवंग, विल्यु, मस्य, भागवत, वराह, प्रात्त पा मुद्रायित पुराया है। इन मध्यों में न केवल मन के भीगोशिक एवं प्राष्ट्रिक वर्षान मिलते हैं, श्रिष्ठ मध्यों में न केवल मन के भीगोशिक एवं प्राष्ट्रिक वर्षान मिलते हैं, श्रिष्ठ पाचीन वंशाविलयों, युद्ध, धर्म, दर्शन, कला नथा मामाशिक जीवन संबंधी विस्तृत चर्ची मिलती है। प्रात्त के संबंध में हरिवंश तथा भागवन का विशेष धार्मिक महस्त्र है। भागवत पुराया में श्रीष्ट्रण का चर्षान धरून विस्तार से वर्षित है। कहाँ नक श्लिहाभिक तथ्यों का मध्य है, सभी पुराय सब वारों में एकमत नहीं। कहीं किसी धरना की बहुन घटा-चड़ाकर दिवाया गया है तो कहीं एक-जीते भागोक्षिक या वैविक्तक नार्मों के संबंध में अम पैदा कर दिवा गया है। हन वार्तों के कारण लुद्ध विहान, पुरायों को ऐतिहासिक दृष्टि से श्रनुपादेव मानने हैं। परन्तु विद्व हम पुरायों की इस विस्तृत सामार्ग को तुलनात्मक कहापोह करें थीर विभिन्न चटनार्थी की नीरवीर विवेक्त समीग्रा करें तो पुरायों में इतिहास के निस्तन्देह यहुंमूरण उपायान प्राप्त हो सर्वेगे। कम से यम प्राप्त के प्राप्ति इतिहास के विद्यास की विद्यास की विद्यास की विद्यास की विद्यास के विद्यास की विद्यास की

उक्त साहित्य के घातिरिक्त प्रवर्शी संस्कृत साहित्य में प्रज प्रदेश संबंधी उक्तेल प्रचुरता में उपलब्ध होने हैं। इम साहित्य में ममुग्मृति धादि स्मृति प्रम्युक्त त्व, नारक, चंद्र, धारपाविश खादि आते हैं। सस्मृत के बहुसंस्टयक माहित्यकारों ने श्रीकृत्य-चिरत पर निवेध रचनाव' की हैं। महा-कवि कालिदास ने ध्रपने प्रमाण माशा, मृत्यावन, गोवर्धन खादि का उक्तेत किया है। उनके वाद् के लेखकों की स्वनाधों में प्रज के मौगोलिक एपं धार्मिक वर्षान खादिकता से क्रिकारों है।

न केवल बैदिक माहित्य में चापतु मीद एवं जैन साहित्य में मो माम मंबन्धी विधित उदलेख मिलते हैं। बौद साहित्य के चन्तर्गत घर जावक में बातुदेव कर झीर कंस की क्या है। बौद खबदान साहित्य में दिल्वावरान मुख्य है। इस मंग्र में मगुरा में भगवान् चुद का झानमन तथा तित्यों के साथ उनका विधिय विपयों पर विचार-दिकारों वर्षित हैं। इसके चिनितिक लिलत विस्तर, मिलमनिकाय, महावन्ध, पेतवन्ध, विमानवन्ध, खहुक्या चादि मंग्रों एवं उनकी टीकाव्यों में तो विधिय उदलेख मिलते हैं उनमे मधुरा की राजनीतिक, पार्मिक एवं मामाजिक स्थिति पर बहुत-नुद्ध प्रकार परता है।

र्जन प्रधा में भी मधुरा के संबंध में वर्षान मिश्रते हैं । ये प्रधा आहत चीर चपमंत्र में हैं। ईमा से कई सी वर्ष प्रधा जीन धर्म का एक महत्वपूर्व केंद्र यन पुता था जीर वहाँ रत्यों पूर्व विदारों का निर्माण हो पुता था। चनेक जैन मंत्री में मधुरा प्रजे उसके चासपास जीन धर्म के सारा का वर्षीन मिश्रता है। इनके मुल मंत्र में बच्चेत्र में सारा से वर्षों में मध्या प्रधान जीत कर वर्षीन मिश्रता है। इनके चानिरिक्त चार्यों, समुद्रविद्वित स्वाप्यान सुत्र माम प्रधान के हैं। इनके चानिरिक्त जीन पुरायों, वसुद्रविद्वित, मुद्रव्याकीय सार्दि मंत्रों में मी पूर्मी चहुविध सामग्री है जो सन के इतिहास के क्षिये उपयोगी हैं।

उपर्युक्त संस्कृत, पाली, प्राष्ट्रन एवं थपभ्रंश साहित्य के धतिरिक्र'

भारत की श्रापुनिक प्रादेशिक भाषाओं में भी धन के सम्बन्ध में विविध यथ न मिलते हैं। इनमें धनभाषा-साहित्य प्रमुख हैं। एक दीर्घ काल तक धनभाषा उत्तर एवं मध्य-भारत की राष्ट्रभाषा रही और उसमें विविध विषयों पर अपार साहित्य की सृष्टि की गहें। इसमें कृष्ण संबंधी साहित्य की प्रधानता है। मुस्लिम शासन काल में बन के लोक-जीवन की बहुमुधी श्रमिक्ति धनभाषा साहित्य में मिलती हैं। इस साहित्य के श्रतिधिनत हिंदी की शन्य प्रादेशिक भाषाओं एव बँगला, उदिया, मराठी, गुजराती तथा दिखा की भाषाओं में भी धन बीर उसकी मुक्य विभृति कृष्ण के विषय में श्रमेन प्रकार की स्पनाएं मिलती हैं।

2. पुरात्त्वीय व्यवप्रोप्-इतिहास के लिये पुरातस्य सर्वधी सामध्री का विशेष महत्व है। यह सामग्री प्राचीन मूर्तियों, निव्यों ब्रामिलेखों, निवर्म इत्यान महत्व है। यह सामग्री प्राचीन मूर्तियों, निवर्म ब्रामिलेखों, निवर्म हाता है। मझ प्रदेश में ई० प्राचीन प्राचीन मति है। मझ प्रदेश में ई० प्राचीन स्वाचीन सिले हैं। उत्तसे मीर्म, शुंग, सुपाय, नाग, गुप्त, गुर्जर प्रतीहार तथा गाहहवाल शासन के समय का अज का इतिहास जानने में महायता मिली है। मशुरा और उत्तक श्रासपास से श्रव तक वर्द सी प्राचीन श्रितालेख उपलब्ध हो। युके है, जिनसे न केवल विविध कार्लों की राजनीतिक श्रवस्था का पता चला है, बिलसे तत्कालीन धार्मिक पूर्व सामाजिक स्थिति पर भी बहुत प्रकार वहाँ है।

मधुरा की पुरु विरोप सूर्तिकला थी, जिसवा विकास लागमा सोलह सी वर्षों तक होता रहा। इस कला का विस्तार न केवल प्रजन्मदेश तक सीमित रहा शिलतु पूर्व पूप दिख्या तक रेला। मधुरा-कला की हातियाँ वहीं सक्या में अज-भदेश से बाहर भी मिली हैं। झव तक मधुरा में चित्तीदार लाल प्रथम की कई हुजार मूर्तियाँ, स्तम, शिलापड, सिरदल श्रादि मिल चुके हैं। इनके देखने से पता चलता है कि प्राचीन प्रज में हिंदू, भीद पूर्व जीन धर्म कई श्रातादिखों तक साथ-साथ विक्रमित होते रहे। इन श्रवहोंगी के हारा प्राचीन स्थापत्र की भी जानकारी हो सकी है श्रीर हम यह जानने में समर्थ हुए है कि प्राचीन प्रज में किम प्रकार के मिदर, विहार, स्तूप, महल, मकान श्रादि होते थे।

व्रज में बड़ी सख्या में मिट्टी की मूर्तियाँ श्रीर खिलीने भी मिले हैं। पापाया मूर्तियों की तरह इन मूर्तियों मे भी प्राचीन रहन सहन, रीति-रिवाज, वेप-भूगा श्रीर श्रामीद प्रमोद पर प्रकाश परता है। मिट्टी के ग्रनेड धकार के चर्तन भी मिळे हिं। इनमें में सनेक नी चैसे ही दि जिनका प्रयोग वर्तमान मुज में मिळता है।

यस से विभिन्न राजवेशों के सिक्के भी भार हुए हैं। ये निषके सीने, चौरी, तथि शांदि के हैं भीर प्राचीन इतिहास के निर्माण में बदे सहायक सिद्ध हुए हैं। इन सिक्कों के द्वारा इम यह निश्चित रूप से झान सके हैं कि मज परेश में ऐतिहासिक काल में किन-किन भारतीय राजवेशों ने राज्य किया तथी किन विदेशियों के खान्नमण हुए और उन्होंने यहाँ कय तक सासन किया । इन प्राचीन शुद्धाओं से प्राचीन द्वार्थिक दशा की भी जान-कारी हो मकी है।

उपयुक्त सनुशों के श्रीतिक प्रज के सोब-जोवन पर प्रजार डाहने वासी अन्य विचिप साप्तभी, पण कसक, चित्रपर, विचिप प्रधार के वस्त्र प्रव वाप, कसा-कीशल की वस्तुर, इस्तिसितन पोधियाँ श्रादि मिक्की हैं, जो विक्तिन नासी के इतिहास-निर्माण में महायक हुई हैं।

३. विदेशी यात्रियों के युत्तान्ति—कन प्रदेश में बहुत प्राचीन काल से विदेशी वाधी बाते रहे। इन यात्रियों ने प्राचः यहाँ का व्यक्ति देवा हाल किसा है, हो इतिहास के लिये बहुत उपादेश हैं। सबसे प्राने केंस्र यूनानी यात्रियों के मिले हैं। है० ए० चीधी सती के ब्यन्त में मेगरधर्नी नामक यूनानी यात्री भारत यात्रा। उसने क्या स्थानों के साल यूरनेन प्रत्य का भी उल्लेख किया है। है० नृत्यति सती के यूनानी लेखक एरिवन ने अपनी पुरतक 'हें किक' में मेगरधर्नी ने केंद्र वर्षन को उत्पृथत किया है. ची हिले से देवते हैं। चीरसेनाह कोगों के यो वहे बहर हैं—मेगरार (मध्या) मेर्स ची हिले से देवते हैं। चीरसेनाह कोगों के यो वहे बहर हैं—मेगरार (मध्या) मेर्स ची किया है। काम की पढ़ नार्य चात्री कोगों को मेर्स कोगों से ची केंद्र व्यक्ति केंद्र व्यक्ति केंद्र वाधी मेर्स वाधी केंद्र वाधी मेर्स केंद्र वाधी मेर्स केंद्र वाधी मेर्स केंद्र वाधी मेर्स केंद्र विद्या के वाधी मेर्स केंद्र विद्या के वाधी मेर्स केंद्र विद्या के विद्या के प्रदान के वाधी मेर्स केंद्र विद्या के वाधी मेर्स केंद्र विद्या के विद्या के प्रदान केंद्र वाधी मेर्स केंद्र विद्या के प्रदान केंद्र वाधी मेर्स केंद्र विद्या के प्रदान केंद्र वाधी मेर्स केंद्र विद्या है। यह नृत्य त्या के प्रदान केंद्र वाधी मेर्स केंद्र विद्या है। यह नृत्य त्या के प्रदान केंद्र वाधी मेर्स केंद्र वाधी मेर्स केंद्र वाधी मेर्स केंद्र वाधी मेर्स केंद्र विद्या है। यह नृत्य त्या केंद्र वाधी मेर्स केंद्र वाधी मेर्स केंद्र वाधी मेर्स केंद्र वाधी मेर्स केंद्र विद्या है। यह नृत्य केंद्र वाधी मेर्स केंद्र वा

यूजानियों के प्रतिशिक्त सनेक चीजी बादियों ने भी समुरा हरेरा का वर्णन क्रिया है। इनमें फ्राझान नवा हुएन-सांग जिरोग मिन्ह हैं। फ्राझान

<sup>(</sup>१) इन स्थानों कादि की पहचान के लिये देखिए अध्याय ६।

वेप-भूषा शीर श्रामोद ममोद पर प्रवाश पहता है। मिट्टा के सनेक प्रकार के बर्जन भी निजे हैं। इसमें से सनेक सो वेंसे ही हैं जिनका प्रयोग वर्तमान सन्न में मिलता है।

सत्र से विभिन्न राजयंत्रों क सिक्क भी प्राप्त हुए हैं। य सिक्क सीने,
चौंदी, वाँचे खादि के हैं चीर प्राचीन इविहास के निर्माण में यहे सहायक सिद्ध हुए हैं। इन सिक्कों के द्वारा हम यह निश्चित रूप से जान सकें हैं कि मन प्रदेश में ऐविहासिक बाल में किन-किन भारतीय राजयंत्रों ने राज्य किया तथा यहाँ किन निर्देशियों के चालमण हुए चीर उन्होंने यहाँ कब तक रासन किया। हम प्राचीन मुदाबों से प्राचीन चार्थिक दशा की भी जान बारी हो सकी है।

उपर्युक्त बस्तुयों के श्रांतरिक्त मन के लोक-जोवन पर प्रशास डावन वाली श्रम्य विविध सामग्री, यद्या फ्लक, चित्रपर, विविध प्रशास के बस्त्र पूर्व बाब, कला कीशल की वालुर्यं, इस्तनिल्लिन पोधियाँ सादि मिकी हैं, जो विभिन्न कार्कों के इतिहास निर्माण में महायक हुई हैं।

दे, विदेशी यात्रियों के युनान्त-मन प्रदेश में बहुत प्राचीन काल से विदेशी यात्रियों के युनान्त-मन प्रदेश में बहुत प्राचीन काल से विदेशी यात्री आतं रहे। इन यात्रियों ने प्राय यहाँ का बाँलों देशों वाल किया है, जो दिलास के लिये बहुत उपादेव है। सबसे प्राप्त सेल युनानी स्वाप्ती के मिल है। ई॰ दूर पीधी शरी के धन्त में मेनस्पनीय काम प्रदेश मार्थ का भी उपलेख किया है। है॰ दूसरी शर्ती के युनानी के बहुत कार का भी उपलेख किया है। है॰ दूसरी शर्ती के युनानी के बहुत किया है । है॰ दूसरी शर्ती के युनानी के बहुत कार की दिल है किया है। श्रीभासनाइ (श्रूर्ट्सन) कोग देशनकी को बहुत कार की दिल है तेल हैं। श्रीभासनाइ (श्रूर्ट्सन) कोग देशनकी मार्थ पह नरी क्षार है। श्रीभासनाइ (श्रूर्ट्सन) कोग स्वाप्त मार्थ पह नरी क्षार है। है किया में नाव स्वाप्त की सेल कर की से पह नरी के से स्वाप्त से युनानी केलक हैं। कोग में युना धार के अवद्रुप्त के बीच में बहने वाली 'जोगतेस' (बागुरा) कर केल किया है। एक दूनरे सुनानी सेलक टालमी ने भी मुपुत धार के अवद्रुप्त के बीच में बहने वाली 'जोगतेस' (बागुरा) को 'देवताशी का मार' कहा है।

पूनानियों के प्रतिरिक्त सनक चीती पात्रियों ने भी मधुरा प्रदेश का वर्णन किया है। इनमें क्राञ्चान तथा हुएन-साग विरोध भतिह है। क्राञ्चान

<sup>(</sup>१) इन स्थानी कारि की पहचान के लिये देखिए आध्याय है।

वेष-भूषा शौर सामोद ममोद पर प्रकाश पहता है। सिट्टी के सनेक प्रकार है सर्वेन भी निखे हैं। इनमें से कानेक नो येसे हो है जिनका प्रयोग वर्तमान सज में सिखता है।

मन से विभिन्न राजवेरों हे सिक्डं भी प्राप्त हुए हैं। वे मिक्कं सीन, वाँदों, ताँवे सादि के हैं और प्राचीन इतिहास के निर्माण में बने सहायक सिद हुए हैं। इन सिक्कों के द्वारा हम यह निश्चित रूप से जान सके हैं कि अन प्रदेश में ऐतिहासिक काल में किन-किन भारतीय राजवेशों ने राज्य किया वहाँ किन विदेशियों के चालमात हुए चीर उन्होंने यहाँ क्य तक शासन किया। हम बावीन मुझाओं से प्राचीन खारिक दशा की भी मान-कारी हो सकी है।

उपर्युक्त वस्तुषों के प्रतिरिक्त मन के कोक-जोवन पर प्रकाश टायने वाको प्रन्य विविध सामग्री, यथा फलक, विश्वपर, विविध प्रकार के वस्त्र पूर्व वाष, कदा-कौराल की वस्तुर्यं, इस्तिलियित पोषियों सादि मिकी हैं, जो विभिन्न कार्कों के इतिहास-निर्माण में महायक हुई हैं।

दे, विदेशी यात्रियों के युत्तास्त-मज प्रदेश में बहुत प्राचीन काल से विदेशी यात्री धाते रहे। इन यात्रियों ने प्रायः यहाँ का व्यक्ति हैं। हक के विदेशी गांधी धाते रहे। इन यात्रियों ने प्रायः यहाँ का व्यक्ति हैं। इन व्यक्ति उपादेय हैं। सबसे प्राप्ते लेल कृतानी पात्रियों के मिल हैं। ई० ६० चीपी रात्री के घरन में समस्यगीं भानक चुनानी पात्री भानक वाथा। उसने चान्य स्थानों के साथ यूर्सन प्रदेश का भी उच्छेल किया है। ई० दूसरी रात्री के यूनानी लेलक प्रियन में धारनी प्रत्तक 'ह' डिका' में मेंगरस्यों के दूस पर्यान को उद्दुश्त किया है। वो इस प्रवास है—'क्षीरोसेनाइ (यूर्सने ) बोग देशकाल को बहुत काश की दिन से देशके हैं। गोंसेनाइ लोगों के दो बदे राहर है—मेंगरा (मुग्ना) खोर के दिन से देशके हैं। गोंसेनाइ लोगों के दो बदे राहर हैं—मेंगरा (मुग्ना) बहुत है। हो से वहती है। गोंसेनाइ लोगों के दो बदा से नाम की एक नरी बदारी है, जिसमें जावे चल सकती है।'' 'प्रथम शानाटरी के यूनानी लेक स्वानी ने भी मधुत और केपनदूरा के बीच में बहुने वाली 'ओमरेम' (युना) को उच्छेल दिवा है। एक दूरारे यूनानी लेकर रालमों ने मेंगर प्राप्ता हो।' हम बार से सुना को में महुत वाली 'ओमरेम' (युना) को 'देननायों का नाम र कहा है।

यूनानियों के प्रतिशिक्त सनेक चीनी यात्रियों ने भी मधुरा द्वेरा का वर्षान किया है। इनमें ब्राह्मान नथा हुएन-सांग विरोज प्रसिद्ध है। ब्राह्मान

<sup>(</sup>१) इन स्थानों कादि की पहचान के लिये देखिए खध्याय ६।

वेप-भूषा शौर शासोद-प्रमोद पर प्रशास पहला है। सिट्टी के श्रवेक प्रकार के बर्वन भी निजे हैं। इनमें से रानेक नो वेले ही हैं जिनेका प्रयोग बर्तमान सब में निजता है।

प्रज से विभिन्न राजवंशों के सिक्छे भी प्राप्त हुए हैं। वे सिक्के सीरे,
चौंदी, ताँचे बादि के हैं चीर प्राचीन इतिहास के निर्माण में बड़े सहायक सिद्ध हुए हैं। इन सिक्कों के द्वारा इस यह निश्चित रूप से जान सके हैं कि जन प्रदेश में पैतिहासिक काल में किन-किन भारतीय राजवंशों ने राज्य किया तथा चर्च किन विदेशियों के चाक्सण हुए चीर उन्होंने यहाँ कव तक रासन किया। हुन धार्चीन मुद्राक्षों से प्राचीन च्यार्थिक दशा की भी जान-कारी हो सकी है।

उपर्युक्त बस्तुकों के प्रतिरिक्त प्रज्ञ के लोक-जीवन पर प्रशास डावतं वाली धन्य विविध सामग्री, यथा फलक, चित्रपर, विविध ग्रश्नर के बस्त्र पूर्व वास, कला-कौराल की बानुर्यं, हस्तलिलिल पोधियों स्वादि सिकी हैं, जो विभिन्न कार्तों के इतिहास-निर्माण में सहायक हुई हैं।

दे, चिदेशी यात्रियों के पुत्तान्त-सम प्रदेश में बहुत प्राचीन काल से विदेशी यात्री जाते रहे। हन पात्रियों ने प्रायः यहाँ का बाँखों देखें। इस पात्रियों ने प्रायः यहाँ का बाँखों देखें। इस प्रित्ता के सिल हैं। है पूर्व चीपी सर्व के प्रायः में मेमस्प्रवीक लामक युनानी यात्री भारत चाया। उसने सम्ब स्प्रान के प्रायः में मेमस्प्रवीक लामक युनानी यात्री भारत चाया। उसने सम्ब प्रवान के उद्दुष्ट किया है। है दूसरी राखी के युनानी क्षेत्रक एरियन ने स्पर्वा प्रदान है किया है। में मेसस्प्रवीक के इस वर्णन को उद्दुष्ट किया है। हो इस प्रकार है— "मीपेश (प्रयुप्त ) के स्व के सहर है—मेमोरा (म्युप्त) की रह किया है। सो एक सर्वा की स्व क्षा है। यह स्व क्षा की स्व माम की एक सर्व किया है। सो मुस्त की से माम की एक सर्व किया है। सो प्रयाण की स्व क्ष करनी है।" 'प्रथम सालार्व' के यूनानी लेक किया है। किया में साम की एक सर्व किया है। इस इस्ते मुनानी के से मुना की से के प्रयुप्त के बीच से बहने वाली 'जीमनेम' (मुप्ता) के 'देशवालों का मार' कहा है।

यूनानियों के प्रतिशिक्त श्रनेक चीती वात्रियों ने भी मधुरा प्रदेश का वर्णन किया है। इनमें फ्राह्मान नथा हुएन-साँग विरोप भिवद्व हैं। फ्राह्मान

<sup>(</sup>१) इन स्थानों कादि की पहचान के लिये देखिए काध्याय ६।

ईं० ४०० के लगभग मधुरा घाषा धौर वह इस नगर में एक मास तक रहा। उतने तस्कालीन मधुरा वी धार्मिक स्थिति का वर्षान किया है। हुएन-मांग ईं० सातवीं शती में मधुरा घाषा । उसने यहाँ का सविस्तार वर्षान किया है, जिसने तत्कालीन मधुरा जनपद की धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति पर प्रकाश पदता है।

मुसलमान यात्रियों ने भी मशुरा का वर्णन किया है। इन लेखडों में धवयेस्ती बहुत प्रसिद्ध है। इसने भारत में सस्कृत का भी अध्ययन किया थीर इस देर के संबंध में 'किताबुल हिंद' नामक एक बड़ी पोधी लिखी। इस पुरतक में मशुरा का उक्लेय कई बार थाया है और मगवान कृष्य के पित का भी वर्णा किया गया है। इसरा मुसलमान हित्रास लेलक शल-उत्तों है। इसने १०१० हैं। में महमूद गृजनवी द्वारा मशुरा और महावन पर किए गये नवें धाक्रमण का वर्णन धपनी पुरतक में किया है। यन्य कई मुसलमान लेलकों ने भी मशुरा का हाल खिला हैं। उनमें मुख्य खलायदोऊ नी, धपक्र करने तथा मोहम्मद कासिम क्रारिस्ता हैं।

यनेक यूरोपीय यात्रियों ने भी जन का खोंखों देखा हाल किखा है। इनमें टैयानियर (१६६० ई॰), यरनियर (१६६६ ई॰), मन्द्यों, जासेक्र टीफेनवकर (१७४४ ई॰), विराय हेयर (१८२४ ई॰) तथा विकर कैंकमांट (१८२६-१० ई॰) मुल्य हैं। इन खोगों ने चयने-ध्यने रिटकोण से मधुरा महेस का खयाँन किया है।

दक्त पात्रियों के वर्ष में के कतिरिक्त क्रारमी और कारमी की कई किताबों, क्रामानों चादि में भो क्षेत्रित सामग्री मिसती हैं। इस प्रकार की बहुत मी मंग्रमी हैं दिवार दाशा संवादित 'हिस्ट्री चाफ इंटिया' तथा सी क एक गोरी कृत 'परितायन ब्रिटरेचर (निषद २, मान १) चादि मंग्री में संकित है। यूटिया काल में सेवार की नाई मेटेकमेंट पूर्व चान्य वियोटों, मेग्रायर तथा गोटीट्यर में मधुरा निज्ञ के नर्वच में चनेक प्रकार की सामग्री मेग्रायर तथा गोटीट्यर में मधुरा निज्ञ के नर्वच में चनेक प्रकार की सामग्री हैं। यूटिया प्रवाद की नाई है। इस सब सामग्री का च्यायरपक उपयोग प्रयाद में में किया गया है।

स्था धीष्ट्रप्त के पितामह शूर के समय म स्नाभग चार सो वर्षो वा घा तर स्नाता है, जब कि जनपद वा शूरसेन नाम पिछले शूर क बहुत पूर्व घारूड़ हो गया जान पहता है। झत युनितस गत यही प्रतीत होता है कि जनपद की शूरसेन स जा शृष्ट्य के पुत्र शूरसेन क नाम पर पड़ी, न कि किसी धन्य व्यक्ति के नाम पर।

जनपद का शूरमेन ताम प्राचीन हिंदू , बाँद, एव जैन साहित्य में तथा शूनानी लेखकों के वर्षानी में मिलता है। मनुस्पृति में शूरमेन को 'बहापिंश' के खंवगीय माता है। भागीन काल में शहापवर्त वधा बहापिरंश की बहुत पित्र समन्त जाता था शीर वहाँ के निवासियों का शाचार-विषय समन्त जाता था गाँ पे एना मतीत होता है कि शूरसेन जनपद की यह स जा लगमग इस्ती सन्त क शारो रही। जब इस समय से यहाँ विदेशी शक शुप्रों तथा हुनावा का मधुत्य हुआ, स मबत तभी स जनपद की स जा उसकी राजवानी के नाम पर 'मधुता' हो गई। तत्कालीन तथा उमके वाद के जो अभिकेश मिल ई जनम मधुता नाम ही मिलता है, एसेन नहीं। साहित्यक प्रयों में भी थव शूरसेन के मधान पर मधुता नाम मिलते लाता ई हि इस दिवतन का मुख्य कार्य यह हा सकता है कि शब्द- हुपाय कार्लोन मधुता नगर इतनी प्रसिद्ध प्राप्त कर गया था कि लोग जनपद वा प्रश्च के नाम को भी मधुता नाम से बुहारने लगे होंगे और धीरे-धीर वायपद का शूसने नाम जन साधारण क स्मृति पण्ड पर से उतर गया है तह स

प्राचीन राजवश्-ज्यस्य जनवर पर जिन राजवशी ने पाचीन बाब में राज्य किया, उनके संबंध में पीराशिक सथा फन्य साहित्य में बुध विवस्य मिछत हैं। सबसे प्राचीन सुर्यवश मिछता है, जिसके प्रथम राजा

(२) मनुस्पृति, २, १८ तथा २०,

<sup>(</sup>१) "गुरुचेर्य च मत्स्याश्च वंचाला शूरसेनका ।

ण्य महार्षिदेशो थे महाायर्शारतन्तर. ॥'' (मतु० २,१६)
भाजीन शुरसेन जनपद का विस्तार माधारणतया दक्षिण में चंतल
नदी में सेंबर उत्तर में बर्तमान मधुरा नगर के लगभग ४० मील उत्तर
तह या। परिचम में इत्तरी सीमा मस्य जनपद से श्रीर पूर्व में दिल्ला
पंचाल राश्य की सीमाव्यों से मिलती थी। (देखिल वार्नीटर—
मार्केटेय प्रशास, ए० ३४६-४२३, नाट)

### श्रध्याय ३

# शूरसेन प्रदेश

[ प्राचीनतम काल में लेकर श्रीकृष्ण के पहले तक ]

शुरसेन-जैसा पहले जिला जा खुका है, प्रज की प्राचीन संज्ञा 'शुरसेन' थी । यह नाम किस स्पवित विशेष के कारण पड़ा, यह विचारवीय है। पुराकों की बंश-परंपरा-स्चियों को देखने से पता चछता है कि शुर या शूरसेन नाम के कई व्यक्ति शाचीन काल में हुए। इनमें उक्केलनीय ये हैं-हैहपवंशी कार्त्तवीर्य धर्जुन के पुत्र श्रूपसेन, भीम सारवत के पुत्र धंधक के परनाती भूर राजाधिदेव, श्रीराम के छोटे भाई शमुब्त के पुत्र ग्रामेन स्था धीकृष्ण के पितामह गूर । इनमें से प्रथम धो का प्राचीन मधुरा से कीई संबंध नहीं मिळता । धीकृत्य के वितामह का नाम 'शूर' था, न कि शूररेत. इसके नाम से अनपद की संज्ञा का चाविर्माव मानने में कित्रनाई प्रतीत होती है। इसका कारण यह है कि प्राचीन साहित्यिक उल्लेखों के अनुसार भूरसेन जनपद का रूप शब्दन के मझय में या उनकी मृत्यु के बाद ही स्थिर हो चुका था । इन स'दभी के अनुवार शबुध्न कम से कम बारह वर्ष तक मधुरा नगरी एवं उसके भारत-पास के भदेश के शामक रहे । बहुत संभव ह कि उन्होंने कापने शाधिपत्य-काल में अपने होटे पुत्र शूर्सन के नाम पर जनपद का 'शूरसेन' नामकरण कर दिया हो । बाल्मीकि-रामायण में इस संबंध में बुझ श्रस्पट मंकेत पाया जाता है। हरितंश पुराण में शत्रुष्त के बाद उनके पुत्र शूरमेन का उन्तेस हैं,

( राभा०, वत्तर०,७०,६ ) वधा--"स प्ररा दिव्यसंकाशा वर्षे द्वादशमे शुभे। निविष्टः शूरसेनानां विषयश्वाद्यवीमय. ॥"

(४) हरिवंश०, १, ४४, ६२।

जिन्होंने मधुरा प्रदेश पर अपना शाभिपत्य बनाये रक्ता ।" शत्रुधन-पुत्र श्रूरहोन

<sup>(</sup>१) हरिवंश, विद्यु धादि प्रशामों में तथा परवर्ती संस्कृत साहित्य में श्रीकृष्ण के किये 'शीरिंग नाम मिलता है।

<sup>(</sup>२) देशिए क्रिंचम-ने स्वंट जिलामफी, प्र० ४२ s i (३) "भविष्यति पुरी रम्या शूरसेना न संशय:।"

सथा श्रीकृत्या के पितामह शूर के समय में झगभग चार सी वर्षी का श्रांतर श्राता है, जब कि जनपद हा शूरतेन नाम पिछले शूर के बहुत पूर्व श्रारू हो गया जान पहता है। झात: श्रुनितसंगत यही प्रतीत होता है कि जनपद की शूरतेन मंजा शृह्य के पुत्र शूरतेन के नाम पर पड़ी, न कि किसी धम्य व्यक्ति के नाम पर।

जनपद का शूर्मेन नाम प्राचीन हिंदू, बाँद, एवं जैन साहित्य में तथा यूनानी लेखकों के यथा नी में मिलता है। मनुस्मृति में शूरमेन को 'ब्रह्मियेंग्र' के श्वं जारीत माना है।' प्राचीन काल में ब्रह्माव तथा ब्रह्मियेंग्र के श्वं जारीत माना है।' प्राचीन काल में ब्रह्मावर्त तथा ब्रह्मियेंग्र को शहर पवित्र समस्म जाता था श्वेर एवं के निवासियों का शाचार-विवास केट एवं आदर्शेस्ट माना जाता था।' ऐना प्रतीत होता है कि श्रूरसेन जनपद की यह संचा लगमग हंस्थी सन् के शार्य नक जारी रही। जब इस समय से यहाँ विदेशी शक-चत्रवीं तथा कुवालों ना ममुख्य हुआ, संभवतः तभी से जनपद की संजा उनकी राजवानी के नाम पर 'ममुरा' हो यह । तकालीन तथा असके वाद के जो शक्तिया मिलते हैं उनमें ममुरा नाम ही सिलता है, स्प्रेसन नहीं। साहित्यक प्रयों में भी श्वर श्रूरसेन के म्यान पर ममुरा नाम मिलते लगता है। इस परिवर्तन का मुख्य कारण यह हो सकता है कि शब्द-कृपाण कालीन ममुरा नगर इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर गया था कि लोग जनपद पा प्रदेश के नाम को भी ममुरा नाम से बुहारने लगे होंगे और थीरे-थीरे जनपद का श्रूरसेन नाम जन-माधारण है स्मृति-पटल पर से उतर नावा हो।।

प्राचीन राजयंश-श्रमेत अनवर पर जिन राजयंशों ने आचीन-काल में राज्य किया, उनके संयथ में वीराधिक तथा फर्य साहित्य में बुख विवस्य मिस्रते हैं। सबसे प्राचीन सर्ययंश मिलता है. जिसके प्रथम राजा

<sup>(</sup>१) "कुरुचेत्रं च मत्स्यारच पंचाला. झूरसेनकाः।

एप प्रकारिंदेशों थे प्रकाशनीरतन्तरः ॥" (मनु० २,१६)
प्राचीन शुरमेन जनपद का विस्तार माधारणतथा दक्षिण में चंतल
चर्री में लेकर चतर में बर्नमान मथुरा नगर के लगभग ४० मील चलर
कक था। परिचम में इक्तरी सीमा मसय जनपद से श्रीर पूर्व में दिल्ला
पंचाल राग्य की सीमाधों से निकती थी। (देरियण पार्जीटर—
मार्केटेय प्रगाण, ५० ३४१-४२, नोट)
(२) मनुम्पृति, २, १६ तथा २०.

धैवस्थत से इस वंश की परपरा चली। मनु के कई पुत्र हुए, जिन्होंने भारत के विभिन्त भागों पर शब्य किया । बहु पुत्र इच्चानु थे, जिन्होंने मध्य देश में श्रयोध्या को श्रपनी राजधानी बनाया। श्रयोध्या का राजन रामानव या सूर्य वंश का प्रधान वश हुत्रा सीर इसमें क्रोक क्रतापी शासक हुए ।

मनुके दूसरे पुत्र का नाम माभाग मिखता है और इनके किये कहा गया है कि इन्होंने तथा इनके दशकों ने यमनातट पर राज्य किया। यह निश्चित रप से जात नहीं है कि नामान तथा अनके उत्तराधिकारियों ने किसने प्रदेश पर शीर किस समय तक राज्य किया ।

मनुकी पुत्रीकानाम इलाधा, को चन्द्रमा के छादके बुध को बयाही गई। उससे पुरुत्वा का जन्म हुमा थीर इस पुरुत्वा ऐस से घन्द्रवरा चला। सूर्य वश की तरह चन्द्र वश का विस्तार बहन बड़ा छोर धीरे धीरे उत्तर स्था मध्य भारत के विभिन्न प्रदेशों में इसकी शालाएँ स्थापित हुई ।

पुरुरवा ने प्रतिष्टान भें प्रपनी राजधानी स्थापित की। पुरुरवा के अवेशी से कई पुत्र हुए। सबसे बड़े सदके का नाम श्रायु था, जो प्रतिष्ठान की गड़ी का मधिकारी हुया। दूसरे पुत्र समावस ने कान्यवुच्छ (कर्नीस) में एक नये राज्य की स्थापना की । झायु के वाद धमावमु का पुत्र नहुप मुख्य शाला का श्रविकारी हुआ। इसका लड़का यगाति भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट हुमा, जिमने शपने राज्य का बढ़ा विस्तार किया। व ययाति के दी परिनयाँ थीं-देवयानी और शर्मिष्ठा । पहली से यदु और नुर्वसु नामक दी पुत्र

(२) प्रताणों के श्रनुसार ययाति का रथ सर्वत्र धुमता था-दे । हरिवंश १, ३०, ४-४, १४: महाभारत २,१४ ब्यादि ।

<sup>(</sup>१) प्रतिष्ठान के संवय में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। इछ लोग इसे प्रयाग के सामने वर्तमान मूसी और उसके पास का वीहन गाँव मानत हैं। अन्य लोगों के मत से गोदावरी के किनारे वर्तमान पेंडन नामक स्थान प्रविष्ठानपुर था। तीसरे मत के धनुसार प्रविष्ठान उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में यमुना-तट पर था। चिंतामणि विनायक विद्या का अनुमान है कि पुरुष्ता विद्यारार्धेंड का पहाड़ी राजा था जोरे वहीं उत्तरा वर्षेत्री अपस्ता से संयाग हुषा। उत्तरे उत्र ययावि ने पर्यंत से नीचे उत्तर कर स्वरस्त्री के किनारे (वर्तमान खंबाला के आस-पास) अनुमान केंद्र बनाया (वैद्य-दि सोलर ऐड ह्यूनर चत्रिय रेसेन बॉफ इ हिया, पु० ४७-४६ )

हुए श्रीर दूसरी से हुइ, पुर तथा श्रवु हुए। पुरार्थों से यह भी पता चलता है कि ययाति श्रपने बद्दे लडके यह से रूट हो गया था श्रीर उसे शाप दिया था कि यह या उसके लड़कों को राजपद प्राप्त करने का सीमाग्य न प्राप्त होगा। विवाद अपने सबसे होटे लड़के पुर को यहत चाहता था श्रीर उसी को उसने राज्य देने का विचार प्रमुट किया। परना राजा के सभासदों ने उपेट पुत्र के रहते हुए इस कार्य का विरोध किया। यहा ने पुर के पुर का समर्थन किया और रवयं राज्य जेने मे इन्कार कर दिया। इस पर पुर को राजा थीपित किया थीर यहा प्रतिष्टान की सुम्य शासा का शासक हुआ। उसके यंशज पीरव कहलाये।

श्वन्य चारों भाइयों को जो प्रदेश दिये गये उनका विवस्ण इस प्रकार है—यदु को चर्मणवनी ( चंवल ), वेशवती ( मेतवा ) और श्रुक्तिमती (केम) का सदवर्ती प्रदेश मिला। तुबंतु को प्रतिस्थान के दिख्या-पूर्व का भूमाग मिला श्रीर हुए को उत्तर-पिचम का। गंगा-यमुमा दोशाय का उत्तरी भाग तथा उसके पूर्व का हुए प्रदेश जिमकी सीमा श्रयोध्या गण्य से मिलती थी अनु के हिससे में श्राया।

यादञ्ज येशा—यह श्रवने सब भाइयों में प्रतारी निकला। उसके बंगल 'वादव' नाम से बन्दि हुन्। महाभारत के खनुभार यह से वादन, सुर्वेतु में यवन, हुन्नु में भोज तथा धनु से ग्लेच्छ जातियों का झाविभीव

हुग्रा |3

यादवीं ने कालांतर में श्रपने केंद्र दशार्थ , श्रवन्ती , विदर्भ श्रीर

- (१) हरिवश, १, ३०, २६।
- (२) महाभारत, १, ⊏४, ः२ ।
- (३) "यदोस्तु यादवा जाताम्तुर्वसीर्यवनाः स्मृताः । द्राधोः सुनास्तु वे भोजा श्वनास्तु म्लेच्छजातयः ॥"

( महाभा०, १, ८४, ३४ )

- (४) महामारत ४,१६०;इरिवंश ६१,४६६७ ।
- (४) मत्यव ४४,६६,७०; मझांट० ३,७१,१२०; नझा० १४, ४४; हरिव श, ३८, २०२३।
- (६) ऐतरेय ब्रा० ८,१४,३; महाभा०, ४, १४७; हरिय'श, ६२, ४०१६; ६६, ४४६६ स्रादि ।

साहिष्मती में स्थापित कर लिए । भीम साग्वत वे समय में मधुरा द्वीर हारिका वादव-जिनत के महत्त्रपूर्ण केन्द्र यने । इनके द्यतिरिवत बावन देश (वर्तमान आबू तथा उसके पड़ीस का प्रदेश ) में भी वाद्यों की एक सामा लम गई, जिसकी राजधानी पर्याण नदी (द्यापुनिक सनाम) के तद पर नियत मार्तिकावत हुई।

श्राय राजवंतों के साथ याद्वी की कश्रमक्श यहुत समय सक चलती रही। पुस्तवा के वीम तथा श्रायु के दुम चम्रद्ध के हारा कार्यी में एक नये राज्य की स्थापना की गई थी। दिख्य के हैदयवंती वादवी तथां काशी एवं प्रयोज्या के राजवंतों में यहुत समय तक पुद चलते रहे। हैं हव कोशों ने श्रपने जाक्षमय सूर्ववंत्री राजा सगर के समय तक जारी रवते। हव हैह्यों में गय में मतापी राजा छतवंत्रों का पुत्र कार्ववोर्घ शर्जुन हुया, जिमने नमेदा से जेक्द हिमालय की तकहरी तक ध्रपने राज्य का विस्तार कर खिया।

हंहवों की उत्तर को छोर बहुवी हुई शक्ति को रोक्ने छे खिये राजा प्रतर्दन के घेटे क्ष्स ने प्रयाग के समीप 'सम्म' राज्य की स्थापना की। हम राज्य की शक्ति हुछ मानय बाद बहुत यह गई,जिममे दिख्छा की छोर में होने वाले आफ्रमयों का वेत कम पद गया।

पुरशंश की खरामम लेंवालीसशें पीडी में राजा हुन्यन्त हुन, जिन्हींने विवाद कराव की पीपिता करूपा शहु निका के साथ गोधव विवाद किया। शहु निका के साथ गोधव विवाद किया। शहु निका से उसरन भरत बंदे प्रतापी गासक हुन । उनके तंशक अरववंगी करवाए। इस गंधा के उसरी आग पर जयना शाविपत्य कमाया। यह प्रदेश काळीतर में भरतवंशी का अप्यत्य के वीच पुत्रों के नाम पर 'पंचाल' करहवाया। अस्वर्य के एक पुत्र का नाम मुद्दात्त था, जिनके पुत्र प्रधाय के वाद मित्रायु, मंत्रेय सोम, अध्वयं का विस्तार बहुत वह गया। दिवोदाम के बाद मित्रायु, मंत्रेय सोम, अध्वयं शीर यवन इस वंश के क्षमत, शावक हुन । प्यत्र तथा उनके पुत्र सुर्वार से समय में पंचाल जापद की सर्वतीमुखी उन्तिति हुई। सुदास ने उसर परियम की शीर खपने राज्य की सीमा बहुत बड़ाती। 'पूर्व में हुनवा शावं सार्य सीमा छक जा साम। सुदास ने हित्तायुर के एक्सलीन

<sup>(</sup>१) महाभाः ७,११,३८=-६; हरिव श, ४४,३१०२-४।

<sup>(</sup>२) दे० अग्नि ५० २०७.२०, गरइ ५० १,१४०, ९ आदि !

पौरव शासक सवरण को मार मगाया। इस पर सवस्या ने अनेक राजाओं से सहायता ली और मुदास के विरोध में एक बढ़ा दल तैयार कर लिया। इस दल में पुरुषों के अतिनिकत मुद्धा, मरमा, मुर्वेस, यहु, शिला, पक्य, भलानम, विपाशी और तिर्विध थे। विसरी सीर केनल राजा सुदास था। उसने परणी नदी ( राबी ) के सट पर इस सिमिलित से न्यदन को परास्त कर अनुल शौर्य का पिरवाद दिया। संवर्षण को वाध्य होकर सिंधु नदी के कियार पुरुषों में शरस लेकी विश्व निकास के स्वाप्य होकर सिंधु नदी के कियार पुरुषों में शरस लेकी विश्व निकास पुरुषों में शरस लेकी विश्व ।

कुछ समय बाद सवरण ने भदन राज्य को पुन' प्राप्त किया। उसका पुत्र कुछ प्रवापी राजा हुआ। उसने दिल्ला पंचाल को भी जीवा और भदने राज्य का विस्तार प्रयाग सर किया। कुछ के नाम से सरस्वती नदी के भास-पास का प्रदेश 'करुलेश' कहलाया।

श्रन है कि उपयुक्त दायराश शुद्ध के समय यादमों की सुत्य शास्त्र का राजा कीन था। पौराधिक वश - पर्परा का खालोडन करने पर पदा चलता है कि पंचाल राजा सुदास का समकालीन भीम साखत याद्व का पुत्र श्राधक रहा होगा। इस श्राधक के विषय में मिलता है कि वह स्रासेन जनपर के तस्त्रालीन गयराभ्य का श्राप्त था। संमयत श्राप्त अपने पिता मीम के सामान बीर न था। दामराश युद्ध से पता चलता है कि प्रस्य मीं राजाओं के साथ वह भी मदाम से पराजित हथा।

यदु से भीम मारवात तक का वंशा—शय हम थह से खेकर भीम साखत तक की यादव वशावली पर विचार करेंगे। विभिन्न प्राणों में यहुवा की इस मुख्य शाला के वासों में अंतेक जगह विषयं मिसते हैं। पार्जीटर वे प्राणों के काधार पर जो वश-तालिक हों हैं उसे देखने पर पता चलता दें कि उसे के धाधार पर जो वश-तालिक हों हैं उसे प्रचान यादव याला का खिकारी हुआ। उसकी युज बच्चों के नाम मिलते हैं, वे ये हैं—स्ताह, स्वच्या, चित्रस्थ और गशाविंदु। ग्रामांविंदु भतावीं सामक हुआ।

<sup>(</sup>३) ऋग्वेर (७, १≈; १६; ६, ६१, २) में भी इस दासराझ युद्ध का वल्लेख मिलता है।

<sup>(</sup>२) पार्जीटर-ए र्यट इ डियन हिस्टारिकल ट्रेडीशन,पृ० १०४-१०७।

<sup>(</sup>३) यदु के दूसरे प्रम सहस्रातित से हैंहययंश का खारंम हुना,जिस के कालांतर में कई शाधाए हुई ।

दसने बुण कोशों को हराकर उन्हें दसर पश्चिम की श्रीर वंताव में सता दिया, नहीं उन्होंने कालांतर में गांधार राज्य की ग्यायता की । ग्राविंदु ने पृष्ठां को भी पराजित कर उन्हें दसर-पश्चिम वी श्रीर जाने के लिये विका किया । इन विजयों में ग्राविंदु को अपने ममकालांत श्रयोच्या नरेन मांधाना से यही सहायता मिली । मांधाता इस्ताह वश्च में मसिद्ध राजा हुए। उसने अपने संयथ बनाये रागे के लिये ग्याबिंदु ने श्यनी पुत्री विद्वमती का विवाह उनके माय कर दिया । मांधाता ने कान्य हुन्न प्रदेश को जांता और स्थानमें को भी पराजय हो ।

शाराधिदु से खेकर भीम माग्यन तह याद्यों की शुरुव शाहा के विन राजधा क गाम मित्रते के ये कें — रमुश्रवम, क्षांसर, सुधवन, उरान्य, रितेषु, मरुष, कम्यव्यविंस, रुस्त-क्ष्यच, प्राप्तृत, उद्यामच, निर्द्र्य, हुप भीम, हुन्ति, एष्ट, निर्दृति, विदूरस, द्वाहि, ब्लोमन, जीमृत, विहर्ति, भीमस्म, रुस्तर, द्वारस, एक्ट्यस्म, शक्कि, क्रस्स, देवरात, देवरात, देवर्य, सुध, दुवन, सुध, दुवन, सुदु, दुवन, सुदू, दुवन, सुदु, दुवन, सुदू, सुवन, सुदू, सुवन, सुवन

डशत सूची में यह शीर भणु के बीच में होने वाले राजाशों में में किस-किस ने यमुना-तरवर्ती प्रदेश पर (जो बाट में शूरसेन कहलाया) ज्याग किया, यह बयाना किटन है। पुराखाटि में हुस संबंध में निश्चित कपता नहीं मिलने। दुरायों में किसप्य राजाओं के विषय में यम-तश हुद वर्षान श्रवस्य मिलते हैं, पर वे प्राय कपूरे हैं। उन दशतम में सवध में श्राया है कि उसने पुरु में सरवनेष्य यहां किटे। मय भीम को विर्मे का शासक जिला है। उसने भाई कीशिक से वादर्शों के चेदियन का सार्थ मालक जिला है। उसने भाई कीशिक से वादर्शों के चेदियन का सार्थ मुझा। क्रयभीम के बाद विदर्भ का शसिद वादय शासक भीमरथ हुद्या, जियकी पुत्री दमयती निपभराज मल को स्वाही गई।

मेशु और लझ्या—वादवों में मधु एक मतावी शासक माना जाती है। यह चंद्रधश की ६१ वी चीड़ी (शात नामों के चंद्रसाह ४४ धी चीड़ी) में हुआ चीर इच्छाक वंशी राजा दिखीव दितीय ध्ययत उसके उत्तराधिकारी वीचेवाह का समकाचीन था। इन्ह पुरावों के चनुसार मधु गुजरात से लेकर पशुना तर तक के बदे भूभाग करवामी था। संभवतः इस मधु ने चनेक स्थानों में दिवार हुए चायत सम्में में दिवार हुए चायत सम्में ने सिता हुए चायत सम्में ने सामाविक विच्या। पुरावों के समाविक दिया। पुरावों है, श्रवामी के सामाविक सम्माविक विच्या। पुरावों है, हमसे सामाविक चार्य ने मिलते हैं, इनसे सामाविक चार्य ने मिलते हैं, इनसे चड़ी धारित पर्यंत्र में स्थान स्था

ष्टादि विशेषण मिलते हैं।' साथ ही श्रनेक वीराणिक वर्णनों में यह भी श्राया है कि मशु बहा धार्मिक एवं न्यायमिय शासक था। उसके दुप्त का नाम लवण दिया है। लवण को श्रायाचारी कहा गया है। हसी लवण को मार वर श्रयोप्या-नरेश थीराम के माई शत्रुप्त ने उसके प्रदेश पर श्रपना श्रिश्वार जमाया।

चन्त्रवंश की ६१ वीं पीड़ी में हुआ उक्त मधु तथा स्रवण-पिता मधु एक ही थे व्ययवा नहीं, यह विवादस्वय है। दुराखों आदि की सात्रिका में पूर्वीक मधु के दिता का नाम देवन तथा दुत्र का नाम दुत्रद्रश दिया है और इस मधु की स्वीध्या नरेश र सु के पूर्ववर्ती दीर्धवाहु का समकातीन दिखाया शवा है, न कि साम या दसरथ वा। इससे तथा पुराखों के हर्यश्व-मधुमती

<sup>(</sup>१) हरिवस, १,४४,२२; विष्णु पु॰ १, १२, ३ खादि । इसका एक कारण यह कहा जा सकता है कि पुराणकारों खादि ने ध्रमवस गधुकैटम देश्य श्रोर यादव राजा मधु को एक समफ लिया।

<sup>(</sup>२) यही नगर बाद में 'मधुरा' या 'मधुरा' हुझा । वाजपेयी— मधुरा-पश्चिय ( मधुरा, १६४० ) प्रृु ३ द ।

<sup>(</sup>३) रामायण, उत्तरकांड, सर्ग ६१-६६।

टपायमान में सातित होता है कि संसवतः बहुवंशी सबु तथा खबयांन्ता सबु एक ह्यानि सा खबयांन्ता सबु एक ह्यानि हा खबयां एक ह्यानि हा खान है था। इशियंन से परा चलता है कि खबयां ने शास के पास दुद्ध का महेर खेकर चपना क्ला ने ता चीर उसके द्वारा कहताया कि "हे शस हा दौरी राज्य के बिखकुत निकट ही में तुरक्षाश शतु हूँ। सुम्त-तीना शामा गुरही एता खबरा भारते हैं की सुक्त है बिखकुत निकट ही में तुरक्षाश शतु हूँ। सुम्त-तीना शामा गुरही एता खबरा भारते हैं से में कहताया कि स्वाया में स्व भी कहताया कि सावयाहि का यथ करके शाम ने चक्छा काम नहीं किया, बहिक एक बड़ी करियत कर्म किया। छाटि।

दूस सर्गत से मतीत होता है कि खरण ने सपने राज्य हा काड़ी विस्तार कर किया था। इस कार्य में उसे खपने बहुनोई हर्मरन में भी सहायता सिखी होगी। शायद खयण ने खपने राज्य की पूर्वी सीमा व्यावत गंगा नदी तक करकी थी और हसीलिये राम को कड़खादा था कि 'की दावारे राज्य के निकट का ही शायक हूँ।'' अवया की द्वींकि तथा राम के मित उसकी खुखी चुनौती से मकट होता है कि इस समय खबया की शींक मचल हो गई थी। बान्यया उन राम से डिन्होंने बुद्ध ही समय पूर्व रावण भीने दुर्दात सामु का संहार कर सपने सीर्य की थाक जाना दी थी, बुद्ध मील

यायातमवि चंशस्त समेध्यति च यादवम् ।

<sup>(</sup>१) इस ज्वास्थान के अनुसार अयोध्या के इच्चाकु-बंद्दी हर्यंस्व ने मधु देंग्य की प्रजी मधुमती से विवाद किया। अपने भाई के द्वारा बहिण्डल किये जाने पर हर्यश्य सप्ताक अपने श्वपुर मधु के पास मधुष्ठर चले आये। मधु ने हर्यश्व चा स्वारण कर उनमें उस प्रदेश पर शासन करने को कहा और यह भी वहा कि लक्ष्ण उनकी सब प्रकार से महायता परेगा मधु ने हर्यस्व से किर कहा—"युद्धारा चेरा कालानर में ययाति वाले यहुर्यश के माथ धुल-मिल जागमा और युद्धारी संतति चन्द्रवश की एक शामा ही जाशगी"—

चनुषंशं प वंसाते सोमस्य भविता किला। (१६०० २,३०,३४) इसने बाद हर्षश्य के द्वारा राज्य-विस्तार तथा चनके द्वारा गिरि पर एक नगर (संभवत: गोवर्ष्य ) बसाने का चल्लेस है और उनके सामल की प्रशंसा है।

<sup>(</sup>१) ''विषयासन्नमूतोऽस्मितव राम रिप्रय ह। म च सामन्त्रमिच्छन्ति सम्बन्धे ----

न च सामन्तिमच्छन्ति राजानी वसदर्विसम् ॥" (हरि० १,४४,२८)

क्षेना हुँसी-खेल न था। लवए के द्वारा रावण की सराहना तथा राम की निंदा इम बात की सूचक है कि रावण की गहित नीति शीर कार्य उसे पसंद थे। इससे श्रमुमान होता है कि लवण धीर उसका पिता मधु संभवत किसी धनार्य हााला के थे। इस धनुमान की पुष्टि के लिये धमी धवश्य ही श्रधिक पुष्ट प्रमार्खों की श्रावश्यकता है। मधु की नगरी मधुपुरी के जो वर्षा न प्राचीन साहित्य में मिलते हैं उनसे ज्ञात होता है कि उस नगरी का स्थापत्य उच्चनोटिका था। शत्रव भी उस रम्य पुरी को देख कर चिकत हो गये श्रीर श्रनुमान करने लगे कि वह देवों के द्वारा निर्मित हुई होगी। प्राचीन वैदिक साहित्य में अनायों के विशाल तथा दर किसी एव मकानी के उल्लेख मिलते हैं। संभव है कि लवण-पिता मधु या उसके किसी अन्य पूर्वजी ने यमुना के तटवर्ती प्रदेश पर श्रधिकार कर लिया हो । जैमा कि अपर कहा गया है, यह श्रधिकार सवण के समय से समाप्त हो गया।

सूर्य वंश का आधिपत्य-- शत्रुव्न श्रीर खबल का युद बहे सहत्वका है। इस युद्ध में शप्रवन एक बड़ी सेना लेकर मधुवन पहुँचे होंगे। उनकी यह विजय यात्रा सभवत प्रयाग होकर यमुना नदी के किनारे के मार्ग से हुई होगी । खबण ने उनका सुकाबज्ञा किया, परन्तु यह परास्त हुआ और मारा गया। शायद हुर्यस्य भी इस युद्ध में समाप्त कर दिया गया । खबरा के पिता मधु की मृत्यु इस युद्ध के पहले ही हो सुकी थी। इस विजय से श्रयोध्या के ऐच्याकुशों की धाक सुदृर यमना-तटवर्सी प्रदेश तक जम गई । शवण के वध से उनका यश पहले ही दिल्ला में फैल खुका था। यम परिचम को विजय से वे बड़े शक्तिशाली विने जाने छागे धीर उनमे कोहा क्षेत्रे पाला कोई न रहा।

शतुष्त ने कुछ समय तक नयें विजित प्रदेश में निवास कर उसकी ध्यवस्था ठीक की । यहाँ से जात समय उन्होंन शपने पुत्र सुवाहु की इस नये · 'शूरसेन' जनपद का स्वामी नियुक्त किया।"

<sup>(</sup>१) कही-कहीं शत्रका द्वारा इस जनपद पर सुवाह के स्थान पर दूसरे पत्र शुरसेन के नियम्त करने का उल्लेख मिलता है। उदाहरणार्थ देखिए कालिदास-

<sup>&</sup>quot;शतुषानिनि शत्रुव्त सुवाही च बहुश्रुते । मधुराविदिशे सूर्वार्निदये पूर्वजोत्सुक ॥"(रहुवश १४.३६) हो सकता है कि पहले सुबाहु कुछ दिन दूरसेन जनपद का शासक

लयम वायथ करने के परवाग् सनुधन ने जीमल (मधुवन) को माज करमधा कीर मधुस नामक पुरी को बमाया। ' इस प्रकार उम पने जीमल के यह जाने नथा पुरी का सीस्कार हो। जाने में नगर वृद्ध जनपद की जीमा बहुत बहु गुड़े। '

ऐसा प्रतीत होता है कि सचुवत चीर सचुदुरी में विद्यान करने वाले खवण है व्यक्ति चार्चुवाविची को श्रमुष्त ने समाप्त कर दिया। रोप अवर्तनि होकर परवत्र चले गये होंगे। तभी श्रमुष्त ने उत्त पुरी को डीक प्रशास में बताने वी चान सोची होगी। संभवतः उन्होंने पुरानी नगरी ( मधुदुरी) को नष्ट नहीं किया। उन्होंने बतासे दूर एक गई चस्ती बनाने की भी डोंई सावश्यकता न समभी होगी। प्राचीन वीशस्त्रिक उन्होंने नथा नाम्यवाकं बन्नि में यही प्रकट होता है कि उन्होंने जीगत को साद्र करवाया तथा प्राचीन मधुदुरी को एक नये दंग में खाश्चार कर उसे मुजोसित हिचा। सावश्य में नेवों से बर मौगते हुए श्रमुष्त कहते है—

"हे रेवगण, मुझे बादान दीजिये कि यह सुन्दर मधुपुरी या मधुग नगरी, जो ऐसी जैंचती है मानों देवताओं द्वारा बनाई गई हो, श्रीन्न हो दम जाय ।)" देवताओं ने 'पूरामत्तु' वहां और द्वाद्य समय बाद पुरी सप्तार हो गई। बारह पर्य के क्षातंतर हम मधुरा नगरी तथा हमके साम-पाम वे प्रोत्तर की कावा ही पदार गई।

रहा हो और उसके यहाँ से चले जाने पर सुरमेन वहाँ का स्त्रामी बना हा। इमी बुरसेन के नाम पर जनपद का नामकरण होने की चर्चा उपर को जा चुकी है।

<sup>(</sup>१) 'हत्वा च लवणं रत्तो मधुद्रत्र' महाबलम्। शत्रुत्वो मधुरां नाम पूरी यत्र चवार वै॥"

<sup>ं (</sup>विष्णु पुट १, १२, ४) "हिस्ता बनं तस्सीमित्रिः निषेशंमोऽभ्यरोचयत्। भवाय तस्य देशस्य प्रयोः परमधर्मवित्॥"

<sup>(</sup>व) "इयं मधुप्ररी स्वया मधुरा देवनिर्मिता। . निवेशं प्राप्तुवाचक्रीप्रमेश में प्रस्तुवार परः॥"

<sup>। (</sup> रामा० उत्तरः, ५०, ४)

यादव वंश का पुन: ऋधिकार—गौराणिक श्रृत्युति से जात होता है कि श्रृष्ट्रम की मृत्यु के बाद वादव वंशी सत्वाज् या सार्वत के पुत्र भीम सात्वत ने मृत्युत नगरी तथा उसके श्रासपास के प्रदेश रर स्विकार कर बिया। वेसा म्रतीत होता है कि हवेरव और म्युमतो की संतित का संवेध भीम सात्वत श्रीत उसके वश्नों के साथ रहा। सम्भवतः इसीबिए हरिबंश में कहा गवा है कि हुवेहव का वंश यहवंश के साथ मुखमिक जावता।

भीम सात्वत के दुन शंघर और स्थित थे। इन दोनों के बंश बहुत शिस्ट हुए। शंघक का वंश मधुरा प्रदेश का श्रधिकारी हुआ और युव्यि के यंश हराका के शासक हुए। महाभारत युद्ध के पूर्व मधुरा के शासक हुए। महाभारत युद्ध के पूर्व मधुरा के शासक उपयोग थे, जिनका उत्तराधिकारी उनका पुन कस हुआ। हशाका के स्थित वंश मंग उस समय युर के पुन वसुदेव थे। उपयोग के भाई देवके के सात पुनिग् थीं, जिनमें देवकी सबसे बड़ी थीं। इन सातों का विवाह वसुदेव के साथ हुआ। वसुदेव के देवकी से हथ्य पीदा हुए। वसुदेव के देवकी से हथ्य पीदा हुए। वसुदेव की वहन कुरती राजा पीद्ध को हथाही गई, जिससे युध्धिकर सादि पाँच पांचवां का जन्म हुआ।

संभक्ष और पृत्यि द्वारा परिचालित राज्य गत्याराज्य ये, सर्थात् इनका स्थासन किसी एक राजा के द्वारा न होकर जनता के जुने हुए व्यक्तियों द्वारा होता था। ये स्थक्ति स्थन में से एक स्थान जुन केने थे, जो गाया मुख्य के कहताता था। हिंदी-कहीं हुते 'राजा' मी कहते थे, पर नुपतनन बाझे स्वेच्छा- चारी राजा से यह भिन्न होता था। महाभारत के समय संभक्ष की दृष्टिया राज्यों ने मिल कर श्रवता पृक्ष को चाना जिया था। इस संघ के दो मुखिया राज्यों ने मिल कर श्रवता पृक्ष को चाना जिया था। इस संघ के दो मुखिया चुने गये—श्रथकों के मिलिथि उससेन सीर युव्यायों के कृष्णा। संघ की स्वयस्था बहुत समय तक सफलता के साथ चलतो रही और उसके शासन से स्वास सन्दर रही।

प्राचीन सपुरा का वर्णन — शतुम के समय और उनके बाद मपुरा या मधुरा नगरी के प्राकार और बिस्तार का सम्यक् पता नहीं चलता ! प्राचीन पौराखिक वर्धनों से इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त दोसी है !

उत्राहरणार्थं देखिए हरियंश पुराण (पर्व १, अ० ५४)—
 (सा पुरी परमोगरा साट्रमाकारतोरणा ।
 रक्षीता राष्ट्रसाकीणी समृद्धयतवाहना ॥५७॥
 उत्यानवनसंपत्रा सुमीमा सुत्रदिवता ।
 पांगुप्ताकारतव्यक्ता एरियाकुलमेदाला ॥५०॥
 वलाट्यातकरेन्द्रिया मासान्वरवुण्डला ।

इन वर्णनों से आत होता है कि पुरानी नगरी नमुना नहीं के वर वर बसी हुई थी थीर उसका शाकार शब्दती के चानुमा-जीमा था । उसके चारों भीर नगर-चीयाल थी, श्रिसमें जैंचे धीरण-दूर थे । दोवाल के बाहर खाई बनी हुई थी। नगरी धन-धारण थीर समृद्धि से पूर्व थी। उसमें बानेक दवान चीर वन थे। पुरी की शिश्वित सब प्रधार से मनोज़ थी। अहान कशकि हवान चीर सुन्दर द्वारों से शुक्त थे। उनमें विविध यहाभूपवृत्ती से स्वकृत की-पुरा दियास करते थे। ये लोग राग-रहित चौर थीर थे। उनके पास बहुसंवर्ध हाथी, चीरे और राग थे। गगर के वाजारों में सभी श्रद्धार का हव-विक्रम सेना या चीर रानों के देर दिलाई पहते थे। मसुग की भूति बड़ी उपजाक यी चीर समय पर वर्षों होती थी। मसुग मनगर के रहने बाखे सभी ची-पुरुष हमन्त-

यमुना नदी का मवाह माधीन काख से बदखला सावा है । मधु मीर श्रमुन्त के समय में बधुना की घारा दस स्वान के बाद से बहुती ही होगी सिले सब महोखी कहते हैं । बर्गमान महारा नगरी चीर महोखी के बीव में बहुत से पुराने टीखे दिलाई पहते हैं । इन टीखों से वाचीन बरितयों कें बिग्ट बड़ी संख्या में मास हुए हैं, जिनसे हम बात की पुष्टि होती है कि इस पुरानी बस्ती थी। इस मुन्माम की स्वबरियत खुराई होने पर सामवज इस बात का पता चक्क सकेगा कि विभाग्न काखों में मधुरा की बस्ती में क्या-बया परिवर्तन हुए।

बराह पुराण (धायाय १६४, ६१) से जात होता है कि किसी समय मधुरा नगरों भोवर्षन पर्धत शीर यमुना नदी के धीच बसी हुई थी कीर इन्हें बीच की दूरी चिक्कि महीं थी। वर्तमान स्थिति देखी नहीं है, व्योकि एव भोवर्षन यमुना से काफी बूर है। ऐसा मधीत होनाहें कि किसी समय नोवर्षन धीर यमुना के बोच इतनी दूरी न रही होगी जितनी कि सान है। हिन्देरा पुराय में भी कुत इस प्रकार का संकेत श्रास होता है ।

> सुसंदुतद्वारयती पत्तरोद्दागारहासिनी ॥५६॥ श्रदोगबीरपुरुषा हम्परवर्थसंदुका। श्रद्धा व्यन्त्रप्रतिकारा। यमुनातीरहोक्षिता।।६०॥ पुरव्यापणुषती हुगौ रक्षसंच्यादिता। चेत्राणि सस्यवंदास्याः काले देवरूच चर्येति ॥६१॥ सर्नारी प्रमुदिता सा पुरीस्म प्रकाशते।।

१. "गिरिर्गोवर्धनो नाम मधुरायास्वदूरतः।" हरिर्वश (१,४४,३६)

#### श्रध्याय प्र

# श्रीकृष्ण का समय

श्रा या शूरसेन सनपद के इतिहाम में श्रीकृत्य का समय बद्दे महत्व का है। इसी समय में प्रजातंत्र श्रीर नृपतत्र के बीच करोर संघर्ष हुए, मगध-राज्य की शक्ति का विश्तार हुणा और भारत का वह महान् सीयया संग्राम हुणा किमें 'महामारत युद्ध' कहते हैं। इन राजनतिक हत्वचलें के खितिरिक्त हुण काल का सांस्कृतिक महत्व मी है। श्रीकृत्य माधाराय करित न होकर युगपुरुप थे। उनके व्यक्तित्व में मारत को एक प्रतिमासम्पन्न राजनीतिवेचा ही नहीं, एक महान्य कर्मोगी चीर दार्थिक प्राप्त हुचा, जिसका गीया-ज्ञान समस्त मानव-जाति एवं सभी देश-काल के लिए पथ-मदर्शक है।

मधुरा नगरी इस महान् विसृति का लन्मस्थान होने के कारण्य धन्य हो गई ! मधुरा हो नहीं, सारा स्त्रसेन या सन सनपद धानंदर्कद कृष्ण की मनोहर क्षीलाओं को कोइस्त्रिम होने के कारण गोरवान्यित हो गया। मधुरा और सन को कार्कास्तर में जो स्थाधारण महत्य पात हुए। वह इस महापुक्र को जनमन्त्रित शीर कीइस्त्रिम होने के कारण हो। औकृष्ण भागवत्त्वार्थ के महान् स्रोत हुए । इस धर्म ने कोटि-कोटि भारतीय जन का धनुरंजन सो किया हो, माथ ही कितने ही विदेशी इसके द्वाग प्रमायित हुए । प्राचीन और धवांचीन साहित्य का एक बदा भाग कृष्ण की मनोहर खीलाओं से फोतओत है। उनके कोइस्त्रक रूप ने भारतीय जनता के मानत-यटल पर को खाय स्था मी है वह चारित है।

वर्षमान ऐतिहासिक चनुसंघानों के द्यापार पर श्रीकृत्य का क्षम समयग ई० प् ११०० माना काता है। वे सम्मदतः १०० वर्ष से कुत करर की चायु तक कीदित रहे। सपने हम शीर्षभीयन में करने विविध मकार के कार्यों में स्वतः रहना पद्म। दलका मार्गफ जीयन नो सन में कटा कीर शेष द्याका में स्वतीत दुधा। बीच-चीच में उन्हें सन्य सन्ने कक कार्यों में मी माना पद्म। जो चनेक घटनाएं दनके समय में चर्च उनकी विस्तृत चर्च पुराची तथा गहाधान में मिसती है। वैदिक माहित्य में नो इच्य का डक्केस बहुत कम मिखता है श्रीर उसमें उन्हें मानव-रूप में ही दिलाया शया है, न कि नारायण या विपलु के श्रवतार रूप में?

. यहाँ हम उन मुख्य घटनाझों ही चर्चा करेंगे जो श्रीकृष्ण के जीवन से विशेष रूप से संबंधित रही हैं। मारिमक घटनायें, जिनका संबंध मन से है, प्राचों में (विशेष कर भागवत प्राचा के दराम सर्वंच में) निस्तार से दी हैं। महामारत-युद् में श्रीकृष्ण का कार्य तथा उनका द्वारका का जीवन महामारत में विराण रूप से वर्षित है।

१. उदाहरणार्थ देखिए छांदोग्य उपनिपद् (३,१७,६), जिसमें देवफीपुर कृष्ण का उल्लेख है और उन्हें घोर आंगिरस का शिष्य कहा है। परवर्ती साहित्य में श्रीरूपण को देव या विष्णु रूप में प्रदर्शित करने का भाव मिलता है (दे॰ तैत्तिरीय आरण्यक, १८, १,६; पाणिनि-श्रष्टाध्यायी, ४, ३, ६८ श्रादि) । महाभारत तथा हरिवंश, विष्णु बद्ध, वार्यु, भागवत, पद्ध, देवी भागवत, श्राम्न तथा ब्रह्मवैवर्त पुराणों में उन्हें प्रायः भगवान् रूप में ही दिखाया गया है। इन ग्रंबी में यद्यपि कृष्ण के अलोकिक तत्व की प्रधानता है तो भी उनके मानर या ऐतिहासिक रूप के भी दर्शन यत्र-तत्र मिलते हैं। पुराणों में कृष्ण-मंबंधी विभिन्न वर्णनों के श्राधार पर कुछ पारचात्य विद्वानों की वह करपना करने का श्रवसर मिला कि कृप्ण ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे। इस कल्पना की पुष्टि में अनेक दलीलें ही गई है, जो ठीक नहीं सिंड होती । यदि महाभारत श्रीर पुराणों के श्रतिरिक्त ब्राह्मण-मंधी तथा उपनिषदों के उल्लेग देगे जायें तो कृपए के ऐतिहासिक तत्व भी पता चल जायगा । घोद्ध-मंथ घट जातक तथा जैन-मंथ उत्तराध्ययन सूत्र से भी श्रीरूपण का ऐतिहासिक होना सिद्ध है । यह मत भी श्रामक है कि अज के कृष्ण, द्वारका के कृष्ण तथा महाभारतके कृष्ण एक न होकर श्रलग-श्रलग व्यक्ति थे । ( श्रीकृदण की गृतिहासिकता तथा तत्संबंधी श्रन्य समस्यात्र्या के लिए देखिए राय चौधरी-त्राली हिस्ट्री खाफ वैदण्य सेक्ट, पृ० ३६, ४२; **चार**्जीट **संडा**रकार— भंधमाला, जिल्ह २, पुट ४८-२६१; विटरनीज्—हिस्टी श्राफ इ डियन लिटरेचर, जिल्द १,५० ४४६; मैरुडानल तथा कीथ-वेरिक इ हेवस, जि०१, प्र० १८४; प्रियर्सन-एनसाइम्लोपीडिया आफ रिलीजंस ('भक्ति' पर निवंध); भगवानदास-कृष्याः; तदपविकर-दि कृष्ण प्रायलमः पार्जीटर-एस्यंट इ'डियन हिस्टारिकल हे डीरान आदि ।)

#### क्रंस का शासन

श्रीकृत्य के जन्म के पहले शूरसेन जनपद का शासक कंस था, जो श्र 'घक्वंशी उप्रसेन का पुत्र था। बचपन से ही कंस रवेष्ट्राचारी था। पए होने पर वह जनका को अधिक कह पहुँचाने लगा। उसे नामतेन को परम्परा र्माप्तर न सी श्रीर सूरसेन जनपद में वह स्वेष्ट्रामां नुप्तरंत्र स्थापित करना याहता था। उसने अपनी शांक बड़ाकर उपसेन को परम्प्रत कर दिवा चौर रवय समुरा के पढ़वों का लिएवित करना बात है एक बढ़े साम का सुमित होना स्थामांविक था। परम्त कंसकी समीति वहीं सक सीमित नहीं हो; वह शीम ही मधुरा का निरंतुक शासक बन गया और प्रसा को समेक महार से पीवित करने लगा। पर केस का गां हमसे प्रमा में कंस के शित गहरा ससंतीय फैंक गया। पर कंस की शिक्त हमने प्रवा भी रे उसका सार्तक हमना हाथा हुया था कि बहुत समय सक जनता उसके सार्याचारों को सहती रही धौर उसके विरद्ध सुद्ध कर सकने में ससमर्थ रही।

कंस की इस शांकि का प्रधान कारण यह था कि उसे धार्यावर्त के रहकाबीन नविभागी राजा जरासध का सहारा भास था। यह जरासध पीरव वश का था और मागत के विशाल साम्राज्य का शांसक था। उसने धनेक भरेशों के राजाधों से मैग्री-संधंघ रथापित कर िवये थे, जिनके हारा उसे धपनी शांकि बड़ाने में बड़ी सहायना मिली। कंस को जरासंध ने सरित धौर मासि नामक धपनी दो खदिकपाँ ब्याद दें धौर इम प्रकार उससे धपना घनिष्ट संध्य जोड़ किया। धौद के पादय बेरो राजा शिशुपाल को भी जरासंध ने धपना गहरा मित्र कात खिथा। इधा उत्तर-परिचम में उसने कुरवाल दुर्धोचन को कपना महायक बनाया। पूर्वोचर को चौर खालाम के राजा भागदत्त से भी उसने मित्रवा जोड़ी। इस प्रकार उत्तर भारत के प्रधान राजाधों से मैग्री-संधंघ न्यापित कर जरासंध ने धपने पड़ोसी राज्यों—काशी,कोशल, धांन धंत सादे पर पदान कथिकार जमा किया। कुल समय बाद किया का राज्य भी उसके प्रधीन हो गया। इस जरासंघ पंजाब से खेडर चालास खीर बड़ीका वह के मेटरा का सबसे परिक प्रधानवाली जासक बन गया।

#### थीकृष्ण का जन्म

कंस की चचेरी बहन देवकी शूर-पुत्र वसुदेव को बवाडी गई थी। पुरायों के धनुसार अब कंस को यह सर्विष्यवायों ज्ञान हुई कि देवकी के गर्म से बरपष्ट माटर्ने वश्चे के हाथ से उसकी मृत्यु होगी तो यह बहुत संगक्ति हो गया। उसने वसुदेव-देवकी को कारामार में बन्द करा निया।

देवकी से उत्पन्न प्रथम पुर बच्चों को कंस में महवा दाखा । मानवे बच्चे (बदाया) का उसे दुष्प पता ही नहीं चळा। रे शव वह साइने सत्वार के खिए बहुत चीकरना हो गया । यथासमय देवकी को शास्त्री सत्तान हवा जा उस मानवार में मादी इत्या शरमी की शासी रात को हुए। । हिन सामय से पर हुए प्रशृति सीमय थी, दिशाय निर्माल होगई थीं और नवार्त्री विशेष कोति या गई थी । मयभीत वसुदंव नवमात बच्चे को शीम के प्रशास नाम पार गोजुल गये और वहाँ अपने निम्न नंद के पहाँ निम्नु हो पहुँच यथा। पार गोजुल गये और वहाँ अपने निम्न नंद के पहाँ निम्नु हो पहुँच यथा। यहाँ वे पहुँच यथा। यहाँ वे पहुँच यथा। यहाँ के साम में स्थान से स्थान से साम के से मानवार के स्थान में करवा की पारा से से सीस-विचार में पर गया । उसने उस चच्चे भी भी भीवित सन्ता हो है से सीस-विचार में पर गया । उसने उस चच्चे को भी भीवित सन्ता हो है से

समक्ष बसे दिवात कर दिया। '
गोड़क में नद ने पुत्र-जनम पर बड़ा उत्सव मनाया । नंद वित वर्ष क्षेत्र की कर देने मधुरा द्याया करते थे । उनसे मेंट होने पर धारुदेव ने नद बे बढ़ाद कीर हृत्या के जनम पर बधाई दी । पितृ मीह के कारण उन्होंने नद में बहा- ''यज में बड़े उपहचें की सार्वावा है, घड़ी सीम जाकर रोहिणी सीम बड़वी दी दला करों !'

पुरागा ने व्यनुसार बलराम सर्वप्रथम वयनी ने गर्स में प्राय, रिवें देवी शानि द्वारा वे बसुदेव की इसरी पत्नी रोहिग्मी के गर्म म स्था नानरित कर निये गये। इस घटना के शराग ही जलदेव का नाम 'सत्रपंगा' पड़ा।

अभागः पुरु श्रीर तर ५० पुरु को छोड़ प्राय सथ पुराग श्रीहरण वे स्वाभावित जन्म त्री वात कहते हैं निति करें देश्वर-हप वी। श्रीहण्या का जन्म-स्थान मधुरा के तटरा केशानेक्य मुहरून में श्रीरण जेव की लाल मरिजद के पीछ माना जाता है।

४ हरिबरा में मार्ग का कोई बर्यान नहीं है। प्राप्य पुरामा म अपने आर्थ कारागार के क्याटो के ज्वाने तथा प्रक्रियों को निज्ञा में लेकर आर्थ अनेक घटनाव्या का वर्णन है।

अने घटनाओं या यूर्णन है।

पद्म पुराणों के अनुसार भेम अपनी गलती पर पड़ा सन्तित हुआ
आर मने यमुदेय-ज्यकों यो यूर्यन मुक्त कर जिया।

हिषंश पुरस्ता में कहा गया है कि नंद-वज़ोदा वन्धों सहित मधुरा चार्य चौर वसुदेव की बात मान कर नंद ने यमुना के किनारे-किनारे चसकर मपना देश उत्तर में गोधर्यन की तरहटी में सागा दिया !

## .पूतना-वथ

कंस को जब कृष्ण की उत्पत्ति सथा उनके बच जाने का रहस्य ज्ञात हुआ तो यह कोध से आगवन्ता हो गया। उनने कियो न किसी प्रकार अपने रातु-शिश्य को सदा के लिए बूर करने की ठानी । यहने पृतना नाम की भी इस कार्य के लिए सेत्री गई। यह अपने स्तर्नो पर विष का बोप कर गोकुल गई और कृष्ण को दूध पिखाना चाहा, किन्तु उपका पड्यंग्र सफल न हो मका और उसे स्वयं अपने शाणों से डाथ घोना यहा।

६. पद्म पुराण में विपरीत गाथा है । उसके अनुसार वसुरेव स्वयं प्रज गये जीर वलराम को यशोटा के हाथों सींप कर लीट आये (पद्मा० प्र० २०३, ६४-६०) । मालूम होता है कि जन्म के उपरान्त नंद को मधुरा जाना पड़ा । वहाँ जाकर उन्होंने राजनीय कर चुकाया, मित्रों में भेट की तथा जन्मोस्तव के लिए आवश्यक सामग्री स्वरीही होगी । महाभारत और हरियंग में जन्मोस्तव का कोई ज्लेग्द नहीं हैं । प्रज्य पुराणों के अनुसार जन्मोस्तव मनाया गया तथा बसुरेव के भेज पुरालिन गर्ग गोलुल आये । उन्होंने शिशु के प्राथमिक संस्कार मंपज कराये । कुछ पुराणों में तथा परवर्ती भाषा साहित्य में गाम-करण, अप्रधारात, कर्णुबेहन, रहावंधन, युटनों के यल चलने, मारा-चोरी आदि के विम्नार में वर्णुन मिलने हें । सुर-कृत वाल-लीला-वर्णुन मवमे अधिक सुंटर है ।

७. हरियंग (६३) वे अनुमार पृतान बंस की धार्मा थी और 'शकुनी' चिड़िया का रूप बना कर गोकुल गई । वर वैट (१०) के अनुसार यह कंस की घटन थी और सकुरा ने ब्राह्मणी चनकर कृष्णुकी देराने के वक्षांने गई। इस पुराल में आवा है कि वह पहले चिल की पुत्री रत्नामाला थी और वामन के प्रति मातृभावना में प्रेरित थी । इसीिएए वह वामन के रूप एक्स को दूध रिलाने आई। इसरे पुरार्णों के अनुमार पालहूटका ने सन्त-पान वरने समय उसके प्राण गीच लिये । व्यवसार वर वामन के रूप एक्स को दूध रिलाने आई। इसरे पुरार्णों के अनुमार पालहूटका ने सन्त-पान वरने समय उसके प्राण गीच लिये । व्यवसार ने स्वतं गुजरार्ती के कुद्ध पियों ने पूतना को प्यक्ते' लिया है। सूर्याम तथा गुजरार्ती पिल सर्पी मेहता, परमानंद आदि ने अन्य पुराम तथा गुजरार्ती पिल सर्पी मेहता, परमानंद आदि ने अन्य पुराम तथा गुजरार्ती पुराम पुरास पुरास के पाह होता है। स्वाह ने अन्य पुरास ने वर्षी मिलती ।

#### शकटासुर-वध

प्क दिन माता यसीदा काम-काज में खगी थीं । बावकृष्य भूज से से रहे थे और पैर फेंक रहे थे । बात यह थी कि ये पूछ दोटी सी गारी से देख रहे थे, जिसके दक्षट जाने के कार्या वे जोर से रोने खगी थे । परन्तु शीमाण्य से उनके कोई चोट नहीं झाई ।

# उल्खल-वंधन तथा यमलाज् न-मोच

हृष्ण अब धुटर्ग के बज चक्षते क्षां थे । यशोहा जह काम में व्यव्ह रहतीं यह वे कृष्ण को, उपद्रवी होने के कारण, उसका में बाँच देती थीं। पृष्ठ दिन कृष्ण उसका को वसीट कर पसता और स्वर्णन नामक दो पेड्रों के बीच में खते गये। उसका दोनों पेड्रों के बीच में सह गया। जब कृष्ण ने और खनावा हो दोनों पेड़ उसक्षद किर ति गये। पड़ोस की कियों ने यह द्रव देसका बसोदा की सदूत पुरान्मका बहा।

पञ्चपुरास्य (२७२, ८२.४) में शक्ट भंजन के उपरान्त पत्ती-स्पप्तारी रात्तस के मारे जाने का वर्धन है। भाग० पुठ में तृसावर्तन्य ( ७, १८-३२), छूल्य का सुतिका-भन्नस्य तथा यशोदा को प्रक्रांड-दर्शन (७, २४-३७) कथित है।

(७, २४-३७) कथित है।

E. द्विरि० (६४), पद्मपुराण् (२७२, ६६-६७) के श्रद्धसार जय कृत्ण ने पड़ीस से साखत चुराया सब कशीदा उन्हें सोध कर दूध बेचने चली गई। त्रव थे० पु० (१४) के श्रद्धसार जब मां स्तान करने चली गई सब कृत्ण ने घर में दूध-मारतन चुरा कर खाया; इस पर यशीदा वे जलें ऊरत में बांचने का दंड दिया। भाग० पु० (६,१०) के श्रद्धसार जब माता ने कृत्ण को बोड़ा सा ही मारतन दिया तो वालक ने क्षेप मं मांट तीड़ दिया। मां ने बच उसे बांध दिया। इस पुराण् के श्रद्धार यो वो में ने बच उसे बांध दिया। इस पुराण् के श्रद्धार ये दोनों पेड़ छुदेर के पुत्र नक्ष्ट्रस्य श्रीर मिलानीय थे, जो कृत्यण के हाथों मुक्ति पाने के लिए पेड़-रूप में जन्मे थे। त्रव्यं (१४) में केवल एक चुच की ही चर्चो मिलती है और तिताई कि यह इस पूर्व जन्म में छुदेर का पुत्र था। देवल छूपि ने उसे रंभा के साथ देखकर शाप दिया था। पद्म० पुठ के श्रद्धाता ये हुत्त गिरते के बाद किलत है। यो हो सा है साथ के साथ दिखार हो गये। इस पटना के बारता श्रद्धा माना-साहित्य में विस्तार थे मिलता है।

# स्थान-परिवर्तन

गंद शादि ने धाये दिन इस प्रकार की सापत्रियों से दुःखी होकर सोचा कि गोकुल का स्थान श्रद्धान हो गया है और उसको बदकों में ही कहयाया है। अत: ये थान्य खोगों सहित गोकुल होइ कर एन्द्रायन में जाकर सस गये। इतियंश के श्रद्धार कृष्य सब सात वर्ष है हो गये ये तब यह स्थान-परिवर्तन हसा। "

## कालिय-दमन''

युन्दावन में बसने के उपरान्त पूर्वा ने यहाँ से सर्वों को असाने का विचार किया । युन्दावन के एक कुंद्र में ये विशेष रूप से रहते थे। इनमें कालिय नामक नाम सबसे अयंकर था । यूच्या ने बुद्धि-कौराल से उसे तथा सन्य सर्वों को वहाँ से बाहर किया। <sup>9 व</sup>

१०. "तिसानेच व्रजस्थाने सप्तयपाँ वभूवतुः।" (हरि०,६४,९); हिर्चशं के अनुसार फूरण् ने वलराम से ग्यान-परिवर्तन की आवश्यकता वताते हुए पहा कि यह स्थान (गोल्रल) बहुत भर गवा है। स्थान-परिवर्तन का एक कारण् गोल्रल में भेड़ियों का उपद्रव भी बताया गया है। व्रज्ञ पराण परिल्रल में भेड़ियों का उपद्रव भी बताया गया है। व्रज्ञ पराण (१८४,४-६०) श्रीर विप्तु पु० (६, ११-४१) के अनुसार प्रत्यवन पहले वहुत गरम श्रीर सूचा था; मंत्रादि के जाते ही वहाँ वर्षा ऋतु के से एहावने लक्ष्य प्रयट हो गये। गोचरभूमि तथा जल के सुपास के कारण श्राय श्राय श्रायक्त सुव्याप प्राप्त हो जाने से लोगों को वहाँ वड़ा श्रायम मिला। यह ग्रन्तावन संभवतः श्राधुनिक नंदगांव के दिल्प-परिचम में वाभवत की श्रोर फैला था। नंदाहि गोपों ने नंदगांव में या इसके श्रायस परनी दस्ती बसाई होगी। एक मत के श्रास्तार प्राचीन ग्रंवाव गोवर्षन के समीप था।

११. नाग नाथने से पहले और स्थान-परिवर्धन के उपरांव भागवत में कुछ और घटनाओं का रल्लेख है जो अन्य पुरायों में नहीं मिलतीं। वे घटनायें हैं—चरसासुर-वध (भाग० छ० ११, ४१-४४), वकासुर-वा (११, ४६-२३), अवासुर-वम (छ० १२) तम ब्रह्ममोह (छ० १३-१४)। परवर्धी भाषा-साहित्यकारों ने भी इन क्याओं का विस्तार से वर्धन

१२. इस घटना का विस्तार भागदत में ऋषिक है । इसके श्रुत्तार गरुड़ के मय से कालियनाग इस छुंड में रहता था। इसरे विष क्षेत्रासर गरुड़ के मय से कालियनाग इस छुंड का जत पीते थे वे यचते तथे।

4 ا ججهر

### धेनक-यव

शुन्दायन में साक्षें का एक धन था, जिसमें गर्दभ बहुत कड़ नाये थे। इनमें चेमुक प्रमुख था । इन गहती के कारण म्याखवाकों को बड़ी ब्रमुविया रहती भी भीर में घर के मारे उधर न जाते थे। पुष्ण के दस ने उन्हें नए का गाँव को कावशियों से रहित कर दिया 193

### प्रलंब-बच

इसके चाद प्रखंब नामक एक राचस ने गोप का येप घर बखदेव की हानि पहुँचाने की कुचेन्टा की । यह यक्षदेव की कंधे पर उठा कर से भागी। सेकिन बसराम ने भपने भनुक्तित पराक्रम से उमे मार दाखा । बात वह भी कि सेव में भांबीर के पेड़ों सक दो गोप साथ दीव कर जाते थे। एड वार राम और सुप्रवेत्रधारी प्रसंब गये । प्रसंब ने पृष्ठीत श्ववसर देस भागत हार्य साधना चाहा : राम ने दुहाई दी, इध्यादि ने दूर से ध्वनि सुनी भीर बढराम को खबकारा कि कुछ को मार दें। तब साइस बटीर राम ने बसे मार RIGHT 1918

र्थंत में कृप्ण ने कुंड में कूद कर जल के भीतर नागराज कालिय से युद्ध किया और उसे परास्त कर सब नागों के सहित अन्यत्र जाने के विवर किया। जब कृत्र्य कुंड में घुसे तो अजवासी हाहाकार करने लगे। केवल बलराम चुप बैठे थे, क्योंकि उन्हें कृत्रण की श्रलीकिक शक्ति का ज्ञान था। फालिय-रमन के धनंतर श्रीकृष्ण के बाहर निकलने पर सब कोग प्रसन हुए। नाग-इमन की कथा से यह श्रमित्राय भी लगाया जाता है कि नाग नामक मानव-जाति को, जो उस समय पृ'दावन के एक भाग में रहती थी, भीरूष्ण ने निरुत्त कर दूसरी जगह जाने को बाध्य किया।

१३. हरिवंश (७०), माग० (घ्र० १४) तया त्रव्येवपुर (२२)के अनुसार घेनुक ने कृत्ण से अपनी मृत्यु की प्रार्थना की, पर कृत्ण अपने भक्त को न मार सके। श्रचानक धेतुक कृत्या के वास्तविक स्वरूप की भूल बर चन पर त्राममण कर वैठा और मारा गया । इसके अनुसार धेतुक पहले जन्म में विलपुत्र 'साहसिक' था और तिलोत्तमा के साथ संभीग करने तथा दुर्वांसा की वपत्या में विच्न उपस्थित करने के कारण श्रामराम हो गईभ धना ।

१४. हर्रि० ७१; ब्रज्ञा० १८७, १-३०; विष्णु०, ६, १-३० । ब्र०वै० (१६, १४-१६) के श्रतुसार पसका नाम प्रतंत्र था और यह दीत के रूप र्धे खास ।

सीवर्धन-पजा<sup>१५</sup>

गोकुल के गोप प्राचीन रीति के अनुसार वर्णकाल बीतने और शाद के भागमन के भवसर पर इन्द्र देवता की पूजा किया करते थे। उनका विश्वास था कि इन्द्र की करा के कारण वर्ष होती है, जिसके परिशामस्वरूप धनधान्य बदता है। द्रव्या चीर बखदेव ने इन्द्र की पूजा का विशेष किया तथा गोवर्धन (घरती माता, सी शन्त श्रीर तक देती हैं) की पूजा का श्रायोजन किया । इस प्रकार प्रक और कृत्या ने इन्द्र के काल्पनिक महत्व की घटाने का कार्य किया. इसरी और यखदेव ने इस खेकर खेती में प्रदि के साथनों की खोज निकासा । पुरायों में क्या है कि इस पर इन्द्र ऋद हो गया धीर उसने इतनी भीषण वर्षों की कि हाहाकार मच गया ! किन्तु फुज्य ने बुद्धि-कीशस से शिरि द्वारा शोप-गोपिकाधी, गोधी धादि की रचा की । इस प्रकार इन्द्र-पूजा के स्थान पर श्रव गोवर्धन-पत्रा की स्थापना की गई। १६

१४. प्रलंब-वध के उपरान्त भाग० पुराण में मु'जवन में श्रम्नि-कांड का प्रसंग है; कृष्ण ने व्यन्ति शांत कर गोपों की रहा की (२०१६) ! शरद ऋतु के श्रागमन पर म० वै० (२२) श्रीर भाग० (२७) कात्यायनी व्रत का उल्लेख करते हैं। इन पुराणों के अनुसार गोपियाँ कृप्ण का पति-भाव से चितन करती हुई कात्यायनी-अब करती थीं। कृष्ण ने एक दिन ! यमुना में स्नान करती हुई गोपियों के कपड़े चुरा लिये और कुछ देर तक उन्हें तंग करने के याद वापस दे दिये। इन पुराखों में आगे कहा है कि ्दस[व्रव के तीन मास वाद महारास-लीला[हुई । कात्यायनी-व्रव का वर्णन प्रारंभिक पुराणों में नहीं मिलता। भाग० (२३) में चल्लिखित बाह्मणों के , यहाँ में भूखें गोपों द्वारा भोजन माँगने का प्रसंग भी प्राचीन पुराखों में नहीं मिलता ।

१६. हरिः (७२-७६) तथा पद्माः (२७२, १८१-२१७) में इन्द्र डारा सात दिन तक घोर षृष्टि फरने का चल्लेख मिलता है । बद्धा पुराख (१८०), विप्ता (६१०,१-१२,४६) तथा हरिवंश के खतुसार वर्षा शांत होने पर इन्द्र ऐरावत,पर चढ़कर हमा माँगने के लिए कृष्ण के पास आये। माग : के अनुसार इंद्र गुप्त रप से कृष्ण से किले; सन्हें अन्य गोपों ने नहीं देखा । यह कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए स्वर्ग से सरभी गाय लेकर षाये-माग० (३७)।

गेपर्यन-पूजा है बाद भागवत (२८, १-१७) में एक घटना वर्णित! है कि एक दिन नंद की, जब वे नदी में स्तान कर रहे थे. परण के दर

#### रास

कुम्प के प्रति वजयासियों का बहा हमेह था । गोवियों तो बिरोर की से उनके कींदर्य तथा साहमपूर्ण बावों पर शुक्त थीं। अर्थान पुरायों हे कई-कार सरद पूर्विमा की एक सुहावनी रात को गोवियों ने कृत्य के साथ विषक्ष मृत्य-मान किया। इनका नाम 'राम' प्रतिद्ध हुखा '\* थींदिभीर वाहन का एक नैमित्तिक उत्सव बन नया, निनमें गोविनदात समी मोमानित हों। थे। संभवत रात में हम पकार के मनोविनदी चीर रोकक्रों को इस हैतु भी प्राचीतित किया गया कि निमसे रान में मो मनग रह कर बंग के उन वर्षकों से यथा आ मके को चार्च दिन योहका में हमा करते थे।

## थरिष्ट-वध

ष्ट्रस्य जिस समय रास में सम्ब थे उन्हें गोशाला से चरिए जा<sup>त है</sup> पैंक के उपहुंच का समाचार मिळा । फानपास के गोगों में भगदूर मध <sup>तर्र</sup> श्रीर वे ष्ट्रस्य के पान यह समाचार खेकर शाये। ष्ट्रस्य ने चरिस्ट का वच <sup>हर</sup> उनका भय दूर किया। <sup>१</sup>०

अपने लोक को ले गये। कृष्ण ने वहाँ जाकर नंद को छुड़ाया छीर हम<sup>के</sup> याद गोपों को वैद्युग्टन्तीक के टर्जन कराये।

१७. हरि० ७७; ब्रह्म० १८६; विद्माु० १३; माग० १८-३३। परवर्ती पुराणों में रास या महारास था विस्तार से कथन किली हैं। पद्म (-७२,१४८-१८०) सथा ब्रह्मवैचर्त (२८-४३) में तो रास के र हारे शाम-क्रीडा था विग्हत वर्णन क्रिया गया है। ब्रह्म वै० के वर्णन में राभा तथा प्रसंस्य सिक्यों था भी क्रांतिरायों किस्तुणे क्रालेसन दिया गया है। बस्तुत: एक सीधीमाडी घटना को संस्कृत एवं भाषा के परवर्ती भक्त कवियों ने महुत बड़ा-चढ़ा पर वर्णित दिया है।

भाग० पुट (२४) रामफ्रीडा के तस्त्राल याद दो श्लीर घटनार्थी मा समाचेश करता है—(१) श्राम्थिश-चन में सरस्वती नदी के निगरि मेरी नंद की श्राम्य में रहा श्लीर (२) डमी रात कुचेर-शिंवर शंतपूर्व बहु के द्वारा गोरियों को हरने त्री घटना तथा प्रप्य द्वारा उनकी रहा श्लीर शंतपद्व ना वय।

१म. हरिवेश ७म, भाग० ३६, १-१५; ब्रह्म० १म्ह, ४६-४म चारि । ब्रुच्चे० (१६. १५-१३) में व्यक्ति का नाम 'पतंब' दिया है । इस प्रकार वन तथा उसके निवासियों पर संकट थाये और चले गये। यापित्रास्त जंगलों थीर कुंटों को भी कुट्या ने थापनी जाति और चातुर्य से निष्कंटक बना दिया। धानी तक लितनी घटनाएँ घरों उनमें पतना के संबंध में ही पुराणों में स्पष्ट संकेत मिलता है कि वह कंस की अभी हुई थी। धन्य सब घटनाएँ आकरिमक या देवी मतीत होती हैं, संभवत: उनमें संस का विशेग हाथ न था। इन घटनाओं के संबंध में दूसरी यात प्यान देने की यह है कि प्रारंभिक पुराणों—हरिवरा, वायु, व्रह्म—में कृट्या के साथ कम जामकारिक घटनाओं के संबंध में कृट्या के साथ कम जामकारिक घटनाओं का संबंध है और बाद के पुराणों—यथा आगवत, पदम और व्रह्मवर्त—में कमशः इन घटनाओं में शृद्धि हुई है। केवक घटनाओं के संबंध में ही इदि कमशः इन घटनाओं में वहत घटा-कृटा कर कहा गया है। चारहर्वां शती के बाद के संस्कृत पूर्व भाषा साहित्य में वो ये वातें और भी अनुर मात्रा में मिलती हैं।

# धनुर्याग श्रीर श्रक्रूर का ब्रज-श्रागमन

कृष्ण ययपन में ही कई आकृष्टिमक दुर्घटनाओं का सामना करने तथा कंस के पहुंचग्रों को विश्वत करने के कारण बहुत कोक. मिय हो गये थे ! सारे यज में इस होटे बीर बाळक के श्रति विशेष ममस्व पेदा हो गया ! किन्तु दूसरी और मधुरापति कंस कृष्ण की इस द्वाति से घवरा रहा या और समम्म रहा था कि एक दिन व्यपने करर भी सङ्कट बार महता है !

सामा अववादी क्षंस में स्थान में कुश्तीति की शर्या जी भीर दानपति सक्ष्र के द्वारा 'चनुर्याग' के बहाने कृष्या-वक्षराम की मधुरा मुखाने का विचार किया। सक्ष्र सपने समय में संघठ-पृथ्वि संव के एक वर्षा का मसिद्ध नेता या। संमवतः यह बहुत ही सुशाब्ध और त्यावहारिक ज्ञान-सम्बद्ध पुरुष था। संस की उस समय ऐसे ही एक चतुर और विश्ववत व्यक्ति की सावश्यकता थी।

कंस ने पहले धनुर्याग की तैयारी करकी भीर फिर सकर्रको गोडुक मेका। १९

१६. हरियंदा ७६; महा० १६०, १-२१; विष्यु० १४, १-२४; भाग० ३६, १६-२४ छादि । हरियंदा के अनुसार कंस ने अक्टूर को भेजने के पदले पसुदेव को नुरा-भला कहा और उन्हें ही अपने और कृत्य के बीच वैमन्य उत्तप्त करने वाला वहा । महा० और विष्यु० के अनुमार कंम ने अक्टूर को होड़ कर सभी यादवों के यथ की

라 "기

साहर के दृष् पूर्व केशी इस्ता के वचार्य बन पहुँच सुका था, परंठ इस्ता ने करें भी सार बाला।

## ष्ठप्ण का मधुरा-गमन

एक दिन संस्था समय कृत्या ने समाचार पाया कि सकरू वर्गे केरे शृंदायन आये हैं। कृत्या ने निर्माक देशर समूद से मेंट की धीर उन्हें नंद के पास से गये। यहां सक्तर ने कंस का धनुर्यागन्दिरा सुनाकर कहा—"राजा ने सायको गोपों शीर बच्चों सहित यह मेखा देलने बुझावा है।" आकर दूसरे दिन सपेरे चखरेब और कृत्या को खेटर मासा के दिए चखे। कि नंद संगतन बच्चों को न सेमते, किन्नु सक्तर ने गंद को समकाया कि कृत्या का यह कर्मन है कि यह चयने माता-पिता यहाँद बीर देवड़ी से मिखें और उनका कर हर्ष करें। गंद सब माता कैने रोकते मे समुद्रा गहुंचने पर निविचान सक्तर ने सम्म ही माता-पिता से बच्चों को मिखाना विचत नहीं समक्ता । इतहा कार्य बताते हुए उन्होंने कहा कि इसमे कंस मदक आवगा और बना-बनाया कार्य स्वान हुए उन्होंने कहा कि इसमे कंस मदक आवगा और बना-बनाया कार्य स्वान हुए उन्होंने कहा कि इसमे कंस मदक आवगा और बना-बनाया कार्य

ये बोर बाजक सन्ध्या समय मधुरा नगरी की शोभा देखने के छोत्र की संयस्य न कर सके। यहकी बार उन्होंने हलता बड़ा नगर देखा था। वे सुक्य सबकी से होते हुए नगर की शोमा देखने छते।

२०. हरियंत्रा के वर्षान से प्रतीत होता है कि केती कंस का एर्फ प्रिय भाई या मित्र था । केती के मारने से कृत्या का नाम 'केतव' हुआ। पुराषों के अनुसार केती चोड़े का रूप बना कर कृत्या की मारने नवा था—महा० १६०, २२-४८, भाग० ३७, १-२४ विष्णु० १६, १-२६।

२१. इरियंश =२; प्रदा० १६१-६२; यिप्ता० १७, १-१६, ६; भागवत ३१, १-४१; प्रदावै० ७०, १-७२।

रहा, रहा, रुक्त वर्ष कर, रुकर। इरियंत के कालिरिक समय पुराणों में ध्वाया है कि अन भी गोपियाँ इष्ण को मधुरा न जाने देना पाइती थी। च्होंने झानूर का विरोध मी किया खीर रघ को रोक लिया। मझवैवर्त में गोपियां की विरोध न्या विस्तार से विश्वित है। जन भाषा, बंगला तथा गुज-राती के खनेक कवियों ने इस कहण प्रसंग का मार्मिक वर्णन किया है।

## कंस के समय मथुरा

. इंस के समय में मधुरा का क्या-स्वरूप या, इसकी कुछ मखक पौराणिक वर्णनों में देशी जा सकती है। जब झीकृष्य ने पहली बार इस नगरी की देला तो भागपतकार के शहरों में उसकी शोभा इस प्रकार की धी<sup>र र</sup>— '

"उस तगरी के प्रवेश-द्वार ऊँचे थे और स्कटिक परवर के बने हुए थे। उनके पड़े-पड़े सिरदक्ष और किवाद सोने के-थे। नगरी के चारों चोर की दीवाळ (परकोटा) तांचे चौर पीतल की वनी थी तथा उसके नीचे की खाई दुर्खंग्य थी। नगरी चनेक उद्यानों पूर्व सुन्दर उपवर्गों से शोभित थी।

"सुवर्षांमय चीराहों, महतीं, बगीचियों, सार्वजनिक स्थानों एवं विविध भवनों से वह नगरी दुक्त यो । वैदूर्व, बज्ज, सीत्यम, मोती, हीरा द्यादि रत्नों से चतंछत एउने, विदिवों तथा कर्ज जामगा से थे चीर उन पर बैठे हुए क्यूतर चीर मोर शनेक प्रकार के भुद्धर शब्द कर रहे थे। गश्चियों चीर बाजारों में, सफ्डों तथा चीराहों पर (हिंद्रकाव किया गया था चीर उन पर नहीं-तहों एक-गायाएँ, द्वी-द्व, वाहें चीर चावळ विवार हुए हो।

"महानों के दरवाज़ों पर दही धीर चन्दन से धनुवेषित तथा लख से मरे हुद महत्व-घट रखे हुद थे, इन्जों, दीवाविच्चों, धन्दनवारी तथा फखनुक केंग्रे चीर सुपारी के यूची से द्वार सजाये गये थे भीर उन पर पताके धीर सदिवीं फरा गरी थीं।"

उपयुक्ति पर्यान कांस या कृत्याकाकीन मधुरा से कहाँ तक मेख स्नाता है, यह बताना कठिन है। परन्तु इससे तथा श्रन्य पुरायों में श्राप्त वर्षानों से

२२. "दर्श वां स्काटिक तुक्षगोपुरद्वारां षृद्दक्षे मक्पाटतोराणाम् । वामारकोष्टां परितादुरासदामुद्यानरम्योपवकोपयोभिताम् ॥ सीवर्षे गृंगाटकः हुम्मंतिरहुटैः श्रेणी समामिभावनैहपरहृताम् । वेद्येषमान सीलविद्धिः पारिहिर्द्यक्षपीपुयेदिष् ॥ चुष्टे पुजालासुरस्यकृद्विम्पाविष्ट पारावतवर्दितादिताम् । मंभिक्रप्यापयागोपस्यरां प्रशिर्णमाल्योद्वालाजवेद्वलाम् ॥

ष्पापूर्णे के भेरीयचंदनोत्तितैः प्रस्नदीपायतिभः सप्रत्नवैः । सप्रदेशमानसुकैः सकेत्रभः स्वलंहतद्वारमृतं सपर्दिकैः॥"

इतना चवरय ज्ञात होता है कि सन्हाकीन मधुरा एक समृद्ध पुरी घी। उस<sup>के</sup> चारीं चोर नगर-दोवाल थी तथा नगरी में उद्यानों का चाहुच्य था । मोर पितृषों की शावद उस समय भी मधुरा में श्रधिकता थी । महली, सकानी, सहकों और याजारी धादि के जो यर्णन मिलते हैं उनसे पता घछता है कि कंस के समय की मधुश एक धन-धान्य सम्पन्न जनशे थी।

# कंस वध

कुष्ण-वबसम का नाम मधुरा में पहले से ही बसिद हो बुडा धा । उनके द्वारा नगर में प्रवेश करते ही एक विचित्र कोलाहल पैदा हो गया | ब्रिन कोगी ने उनका विरोध किया वे इन वासकों द्वारा देखित किये गये । रेसे मधुरावासियों की संख्या कम न थी जो प्रायच वा चप्रशयस रूप से छुट्या के

प्रति सहातुभूति रखते थे। इनमें इस के अनेक भूत्य भी थे, जैसे सुदाम वा गुणक नामक मासी, ब्रुवा दासी धारि। कप के शखागार में भी धृष्ण ने पहुंच गये<sup>22</sup> और वर्ड <sup>के</sup> रचक को समाप्त कर दिया । इतना करने के बाद फुट्य घतरास ने रात में

मंभवतः क्रम्युर के घर विधाम किया । चन्य पुराणों से यह बात निश्चित ही से जात नहीं हो पाती कि दोनों माइयों ने रात कहाँ विहाई ! " " कंस ने ये उपद्रवपूर्ण बातें सुनीं । उसने चागार और मुध्दिक नामक

चपने पहलवानों को कृष्ण-बक्तराम के बच के किए सिखा-पट्टा दिया । शायद कंस ने यह भी सोचा कि उन्हें रंगभवन में धुमने से पूर्व ही

क्यों न हाथी द्वारा कुचलवा दिया लाग, क्यों कि सीतर घलने पर वे न लागे कैसा वातावस्या उपस्थित कर दें।

पात; होते ही दोनों भाई बनुयांग का दरय देखने साजभदन में घुते ! ठीक उसी समय पूर्व योजनानुसार कुनख्य नामक राज्य के एक अर्थकर हायी ने उन पर महार किया । दोनों भाइयों ने इस संकट को दर किया। मीत्र

अपने सहयोगियों सहित रंगमंच पर ही विताई। हा० वै० (छ० १०) के अनुसार नेंद्र और कृष्ण आदि रात में कृषिद नामक एक बैष्णा के यहाँ रहे।

२३. ज्ञात होता है कि कृष्ण ने शस्त्रागार में जानवृक्त कर गड़यड़ी की जिससे उनके पक वालों को कंस के विकद्ध युद्ध करने को ह्यियार मिल जायेँ। पुराणकारों ने तो इतना ही लिसा है कि धनुप तो इवर वे आगे बढ़े। २४. पदा पुराण (२७२, ३३१-३६३) के अनुसार यह रात दोनों भाइया ते

88 र्णंस-बध

जाकर कृष्ण चासूर से श्रीर धलराम मुष्टिक से भिद गये। इन दोनों पहलवानों को समाप्त कर कृष्ण ने तोसलक नामक एक श्रम्य योदा को भी सारा । क'स के शेप बोदाओं में चातक हा जाने और भगदड़ मधने के लिए इतना फृत्य यथेष्ट था। इसी कोलाहल में कृष्ण ऊपर थेठे हुए क'स पर मपटे श्रीर उसकी भी दुछ समय बाद परलोक पहुँचा दिया। इस भीषण कांड के समय क'स के सुनाम नामक भृत्य ने कंस को बचाने की चेष्टा की। किन्तु बलराम ने उसे बीच में ही रोक उसका वध कर दाला ।<sup>२५</sup>

श्रपना कार्य पूरा करने के उपरांत दोनों भाई सर्वप्रथम श्रपने माता-पिता से मिले । वसुदेव श्रीर देवकी इतने समय बाद श्रपने प्यारे बर्ची से मिल कर हर्ष-गद्गद हो गये । इस प्रकार माता-पिता का कष्ट दूर करने के बाद कृत्या ने क'स.के पिता उपसेन को, जो ग्रंधकों के नेता थे, पनः श्रपने पद पर व्यविष्टित किया । समस्त संघ चाहता था कि कृष्ण नेता हों, किन्तु कृष्ण ने उपसेन से कहा-

"मैंने क'स को सिंहासन के लिए नहीं मारा है। श्राप थादवों के नेता हैं, श्रतः सिंहासन पर वैठें।"<sup>३६</sup> मालूम होता है कि इस पर भी कृष्ण से विशेष ऋपुरोध किया गया, तब उन्होंने नीतिपूर्वक ययाति के शाप का स्मरण दिलाकर सिंहासन-स्याग की बात कही । ३० इस प्रकार कृष्ण ने स्याग छीर दूर-दर्शिता का महान श्रादर्श उपस्थित किया।

२४. भागवत में कूट और शल योद्धाओं तथा कंस के खाठ भाइयों (कंक, न्यप्रोधक आदि) के मारे जाने का भी उल्लेख है।

कंस के इस प्रकार मारे जाने पर कुछ लोगो ने हाहाकार भी क्रिया—

"ततो हाहाकृतं सर्वमासीत्तद्रद्वमंडलम् ।

अवज्ञया इतं रृष्ट्वा कृत्सेन मशुरेश्वरम् ॥"(विब्सु पु० ४,२०,६१)

तथा-"हाहेति शब्दः सुमहांस्तदाऽभृदुदीरितः सर्वजनैनरिन्द्र ।"

(भाग० १०, ४४, ३८) हो सकता है कि मधुरेश कंस की इस प्रकार मृत्यु देखकर तथा

उसकी रानियों श्रीर परिजनों का हाहाकार (हरिवंश श्र॰ मन) सुनकर दर्शकों में कुछ समय के लिए बड़ी बेचैनी पैदा होगई हो।

२६. हरि० ८७, ४२। २७. "ययाति शापाद्व शोऽयमराज्याहीऽपि साम्प्रतम् ।

मिय भृत्ये स्थिते देव नाहापयतु कि नुषै:॥" (विष्णु० ४,२१,१२०)

#### संस्कार

क स-वप तक कृष्ण का जीवन एक प्रकार में ध्यातवास में व्यवीव हुष्णा। एक घोर क स का घावड़ था तो दूसरी घोर घारस्मिक धापियों का वप । प्रम इतसे सुरकारा मिलने पर उनके निधान्ययन की भाव चली। येंसे थें ये दोनों माई प्रतिभावान, नोतिश्च तथा माहसी थे, परन्तु राजन्य-पर्रपा के खनुतार खाकानुकूल संस्वार एवं पीला-प्राप्ति धारस्वक थी। इसके लिए उन्हें उन्निवित्ती संविधित गुर के खाध्यस में मेजा गया। यहाँ पहुँच कर कृष्ण-बनराम ने विधिवन रीका ली रेट चीर खम्म शाजों के साथ धनुनिवा में विशेष रक्ता आह की। यहाँ उनकी सुरामा माहाय से भेंट हुई, जो उनका गुर-माई हुष्णा

# जससंघ की मधुरा पर चढाई

करंस की ग्रस्यु का ममाचार पाकर माध्य-नरेश जरासंध्य बहुत कुद्र ही गया। वह करंस का रवसुर था। जरासंध्य अपने समय का महान साम्राज्यवारी और कृद् शासक था। उसने कितने ही होंटे-मोटे राजाधों का राज्य हरण कर जन राजाओं को बंदी बना लिया था। जरासंध्य ने करंस को अपनी लहिक्यों संभयत हसीलिए क्याही थीं जिससे कि पिक्रमी नदीं में भी उसकी पाक बनी रहे चीर उपर गण्याज्यों की ग्रीन कमजीर पह जाय। करंस की प्रकृति भी जरासंध्य से पहुत मिसती-जनती थी। रायद जरासंध्य के पन्न पर ही करंस अपने पिना का प्रभुख क्षीन कर श्रूरसेन प्रदेश वाराज्य कर मेंडा था।

चपने जामानु चौर सहायक का इस प्रकार से वध होते देख जरासंध का मुद्र होना स्वामाविक ही था। श्रव उसने गुरसेन जनपद पर धड़ाई करने

का पक्का विचार कर लिया। ग्रूरसेन छौर मगध के बीच युद्ध का निशेप महाव है, हभीलिए हरियंश चादि पुरायों में हसका वर्णन विस्तार से मिलता है।

जरासंघ की पहली चड़ाई — जरासंघ ने पूरे दल-यल के साथ ग्रासंन जनपद पर चड़ाई की। पीराधिक वर्णनों के शतुमार उसके सहायक कारूप वा राजा दंतवक, चेटिराज शिद्युपाल, किलापित पाँडू, भीप्मक पुत्र रक्षी, काथ श्रंग्रुमान तथा श्रंग, गंग, कोशल, दशार्ण, मद्र, व्रिमर्त शादि के राजा थे। इनके श्रविरिक्त शाल्वराज, पवनदेश का राजा भगदन, सीवीरराज, गंधार का राजा सुवल नानजित, कारसीर का राजा गोनई, दरद देश का राजा तथा कोखराज दुर्वीधन शादि भी उसके सहायक थे। मगध की निशाल सेना मश्रुरा पहुँच कर नगर के चारों फाटकां को धेर लिया। वे स्वाईस दिनों तक अरासंघ मश्रुरा चगर को धेरे पड़ा रहा, पर यह मश्रुरा का श्रमेश दुर्ग च जीत सक्ता। संभावः समय से पहले ही लाव-सामग्री के समाह ही जाने के कारण उसे निराश होकर सगथ लीटना पड़ा।

दूसरी बार जरासंघ पूरी तैयारी से धूरसेन पहुँचा । यादवों ने धपनी सेना इघर-उधर फैला दी । युवक बलराम ने जरासंघ का खच्छा सुकावला किंगा। लुका-दिपी के युद्ध द्वारा यादवों ने मनध-सैन्य को बहुत छुकाया। श्रीकृष्ण जानते थे कि यादव-सेना की संख्या तथा शक्ति सीमित है और वह मगघ की रिशाल सेना का खुलकर सामना नहीं कर सक्ति। इसीलिए उन्होंने लुका-दिपी बाला धानमय ही उचित सममा। इसका फल यह हुआ कि जरासंघ परेशान हो गया और हताश होकर ससैन्य लौट पहा। इस युद्ध में संसवतः कारूप-पति उमाचेप तथा चेदि-सेना भी तुद्ध कारयों से जरामंघ से खलन होकर यादवों से मिल गईं थी।

पुरायों के अनुसार जरासंज ने श्रठारह चार मधुरा पर चड़ाई नी । सत्रह चार वह श्रसफल रहा । श्रीतम चड़ाई में उसने एक निदेशी शक्तिशाली शासक कालयन को भी मधुरा पर श्राक्रमण करने के लिए मेरिल किया।

२६. हिरि० (अ० ६१) । पुरायों में यदापि अनेक देश के राजाओं का उल्लेख हुआ है, पर यह कहना कठिन है कि वास्तव में फिन-फिन राजाओं ने जासंध की पहली मधुरा की चढ़ाई में उसकी सहायता की श्रीर अपनी सेनाएं इस निमित्त भेजी । भागवत के अनुमार जारासंध की सेना २३ अज्ञीदियी थी, हरिबंश २० अज्ञीदियी तथा पदा १०० प्रचीदियी वाता है।

ष्ट्रप्य-यलदेव को जब यह ज्ञात हुआ कि जरासंच और कालवबन विराल गीउ लेक्स चा रहे हैं तब उन्होंने मथुरा झेटकर कर्ती धन्यत्र बने जाना ही श्रेयस्कर सरसा 12°

## महाभिनिष्क्रमण

श्रव समस्या थी कि कहाँ जाया जाय ? बाद्वों ने इस पर विचार कर निश्चय किया कि सौराष्ट्र की द्वारकापुरी में जाना चाहिए । यह स्थान पहले से ही यादवों का प्राचीन केन्द्र या खीर इसके शासपाय के भूभाग में बादक की संस्था में निवास करते थे।

श्रजवाती रावने प्यारे इच्छा को त जाने देना चाहते ये श्रीर इच्छा हव<sup>र्य</sup> भी मज को नयों दोहते ? पर खापतिकाल में क्या नहीं किया जाता ? इच्छा के मानुभूमि के वियोग में सहाजुमृति प्रकट करते हुए प्रजवासियों को कर्तव का ध्यान दिलाया श्रीर कहा—

"अरासध के साथ हमारा विग्रह होगया है। यह दुःस की बात है। उसके साधन श्रभूत हैं। उसके पास वाहन, पदाति और मित्र भी बनेड हैं। यह मधुरा छोटी लगह है और प्रथल राष्ट्र इसके दुर्ग को नष्ट किया बाहता है। हम लोग यहाँ संख्या में भी बहुत यह गये हैं, इस कारण भी हमारा इधर दथर फैलना चावरयक है।" (हरियंश, ११४, ३=२)

२०. हरियंश श्रीर भागवत वे श्रमुमार जब कृत्या ने यह सुना कि एक श्रीर से जरासंथ श्रीर दूसरी श्रीर से पालयवन वडी सेनाएँ लेकर श्रूरसेन जनवर श्रा रहें हैं, तो श्रमुंने यादयों को मशुरा से द्वारण श्रा रहें हैं, तो श्रमुंने यादयों को मशुरा से द्वारण श्रा पर दिया और स्वयं भतराम के साथ गोनंत पर्यंत पर चर्च गये। जरासंथ पहाड़ पर खाग लगा कर तथा यह समक्त कर कि होनों जल मरे होंगे, लीट गया। दूसरी क्या के खनुमार कृष्ण सब लोगों को द्वारण भेज श्रमुंने से वाद पालयवन को श्राता देख अपने मगे। पालयवन ने टनण पीड़ा किया। कृष्ण उसे वहाँ तक ले गये जहाँ सूर्यंश्री सुपकुंत्र सो रहा था। सुपकुंद शे यह बद मिला था। कि जो कोई उन्हें सोते से स्टावंगा यह उनकी नृष्टि पड़ने ही मस्म हो जायगा। कृष्ण ने ऐसा निया कि पालयवन सुपहुंद द्वारा भस्म कर दिया गया। (हरि० १००, १०६, भाग० १०, ४४-४२) श्रारी।

इस प्रवार पूर्व निश्चय के श्रुतार उपसेन,कृष्ण,यलराम श्रादि के नेतृत्व में यादमें ने बहुत पदी संस्था में मशुरा से प्रयाण किया श्रीर सीराष्ट्र की नगरी द्वारावती में जाकर धम गये । <sup>३९</sup> द्वारावती का जीर्णोदार किया गया श्रीर उसमें बड़ी मंस्या में नये मकानों का निर्माण हुया । <sup>३२</sup>

मधुरा के हृतिहास में महाभिनिष्यमण की यह घटना बड़े महाय की है। यहापि इसके पूर्व भी यह नगरी कम-से-कम दो यार साली को गई थी—पहली बार श्रमुक्त-विजय के उपरांत लवण के अनुवायिकों हारा भीर दूसरी बार कंस के अरवाचारों से उन्ते हुए बादवां हारा—पर जिस बढ़े रूप में समुरा हुस तीलरे अवसर पर सालो हुई बीसे यह पहले कभी नहीं हुई थी। इस निष्क्रमण के उपरांत समुरा की आवादी बहुत कम रह गई होगी। काल-यान भीर जरासंघ की सिम्मिलत सेना ने नगरी की कितनी चित पहुँचाई, हसका सम्बद्ध पता नहीं चलता। यह भी नहीं जात होता कि जरासंघ ने अविस आक्रमण के फलस्परूप ममुरा पर अपना अधिकार कर लेने के बाद सुरसेन जनपद के शासनार्थ अपनी श्रोर से किसी बादव को विद्युक्त किया अपवा विसी अन्य को।

परंतु कैंसा कि महाभारत एवं धुराणों से पता चलता है, कुछ समय याद ही श्रीष्ट्रप्ण ने यही द्युक्ति के साथ पहिबों की सहायता से जरास्थ्य का क्य करा दिया। अतः मधुरा पर जरासंघ का श्राधिपस्य श्रीयक काल करु न रह स्का।

#### वलराम का पुनः बज-ब्रागमन

संमनतः उक्त महिभानिष्क्रमण के बाद कृष्ण किर कमी वज न लौट सके । द्वारका में जीवन की जटिल समस्याओं में फैंस कर भी कृष्ण वजभूमि, नंद-यसोदा तथा साथ में खेले गोप-गोपियों को भूले नहीं । उन्हें वज की सुधि

२१. महाभारत में यादवों के निष्क्रमण का समाचार श्रीकृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर को इस प्रकार बताना गया है—

<sup>&</sup>quot;वयं चैव महाराज जरासंधमयात्तदा।

मधुरां संपिरवच्य गवा द्वारवती पुरीम ॥ (महाभा॰, २,१३,६४) ३२. हरिवंश (अ॰ ११३) में खाया है कि शिलियों द्वारा प्राचीन नगरी का जीर्कोद्धार किया गया। विश्वकर्मा ने सुवर्मा सभा था निर्माण

किया (ऋ० ११६) । दे० देवीमागवत (२४, ३१)—
"शिल्पिमि जैंगर ।"

प्रायः भाषा करती थी। सतः यलराम को उन्होंने मेजा कि वे वहाँ जाकर होती की सांधना हैं। बलराम बता में दो माम तक रहे। इस समय का उपयोग भी उन्होंने अरहे थंग से किया। वे कृषि-विद्या में निपुत्त थे। उन्होंने अपने कौरत से मृदाबन से नूर बहने वाली यमुना में इस प्रकार से बाँध बांधा कि वह युदाबन के पान से होजर बहने लगी। 133

## कृष्ण और पांध्य

द्वारका पहुँच कर कृष्ण ने घहाँ स्थायी रूप से निवास करने वा विवार एक किया और सारस्यक स्प्यस्था में उस गये । ताथ पंचाल के राजा हुँगई द्वारा हींपरी-स्वयंवर सथा मस्य-भेद की बात चारों तरफ फैजी ती हृष्य में उस स्वयंवर में गये । यहाँ उनकी जुधा के जहके पांडय भी मीदर थे । यहाँ पांचित का आरम हुद्या । योहब अर्ज ने ने मस्य भेद कर द्वार्थने का आर कहा जु ने ने मस्य भेद कर द्वार्थने का आर कर किया हुए । योहब अर्ज ने ने मस्य भेद कर द्वार्थने का आर कर किया । इससे कृष्ण चहुत प्रसक्त हुए । अर्जु न के मत्य भीर कर मान्य का अर्थ के प्रति का कीरज अर्थन के प्रति वे निरीष रूप से आहुष्ट हुए । ये पांडयों के साथ हितनाई। जीटिं । दुरराज एकराए ने पांडयों के इन्द्रसम्य के साम-पास का मदेश रिवा पा। पांडयों ने कृष्ण के द्वारका-संस्थे अर्थन का जान उडाया । उनमें स्वायास से उन्होंने जंगल के एक साम की साफ करा कर इंद्रबस्थ नगर की सास्य से उन्होंने जंगल के एक साम की साफ करा कर इंद्रबस्थ नगर की सास्य से समाया। इसके बाद कृष्ण द्वारका लीट गये ।

ष्ट्रप्य के द्वारका लीटने के सुद्ध समय बाद अर्जन सीधं-यात्रा के लिए निकले । अर्नेक स्थानों में होते हुए ये प्रभासपेत्र पहुँचे । कृत्य ने शब वह शु<sup>ता</sup> सब वे प्रमाश जाकर अपने क्षिय सत्ता अर्जन को अपने साथ द्वारका के बावे । यहाँ अर्जन का यहा स्वापत हुआ। उन दिनों देशतक पर्यंत पर बादवें का

१२. पुराणों में इस घटना को यह रूप दिया गया है कि चलराम अपने हल से यमुना को अपनी ओर सींच लिया (दे० महा० १६७, ५३ १६८, १६) तिया (पे० महा० १६७, ५३ १६८, १६) तिया (पे० महा० १६७, ५३ १६८, १६८, १६८, भाग० अ० ६४) परंत हरि पंत (१०२) में स्पष्ट पढ़ा है कि यमुना पढ़ते दूर बहुती थीं, ७६ संस्था पढ़ते ही से एक समुना पढ़ दूरा की संस्था करा कहा है जो कि पास के यहने लगी। कई पुराणों में यलराम हुरा गोडल में अवधिक वामणी-सेवन का मी उल्लेश दे और लिया है कि वहीं देवती से उत्तरा दिवाह हुआ। परंतु अन्य प्रमाणों के आधार कर स्वतराम का रेवती में दिवाह हुआ। परंतु अन्य प्रमाणों के आधार कर स्वतराम का रेवती में दिवाह हुए। । परंतु अन्य प्रमाणों के आधार कर स्वतराम का रेवती में दिवाह हुए। । परंतु अन्य प्रमाणों के आधार कर स्वतराम का रेवती में दिवाह हुए। । परंतु अन्य प्रमाणों के स्वाधार कर स्वतराम का रेवती में दिवाह हुए। । परंतु अन्य प्रमाणों के स्वाधार कर स्वतराम का रेवती में दिवाह हुए। । परंतु अन्य प्रमाणों के स्वाधार कर स्वतराम का रेवती में दिवाह हुए। । परंतु अन्य स्वतराम का रेवती में दिवाह हुए। । परंतु अन्य स्वतराम का रेवती में दिवाह हुए। । परंतु अन्य स्वतराम का रेवती में दिवाह हुए। । परंतु अन्य स्वतराम का रेवती में दिवाह हुए। । परंतु अन्य स्वतराम के स्वतराम का रेवती में दिवाह हुए। । परंतु अन्य स्वतराम का रेवती में दिवाह हुए। । परंतु अन्य स्वतराम का रेवती से स्वतराम के स्वतराम के स्वतराम का स्वतराम के स्वतराम का स्वतराम के स्वतराम के स्वतराम का स्वतराम के स्वतराम का स्वतराम

मेला लगता था। इस मेले में घर्जुन भी कृप्ण के साथ गये। उन्होंने वहाँ सुभद्रा को देखा और उमपर मोहित हो गये। कृष्ण ने कहा-"सुमद्रा मेरी यहिन है, पर यदि नुम उसके साथ विवाह करना चाहते हो सी उसे यहाँ से हर कर ले जा सकते हो, क्योंकि चीर चित्रयों के द्वारा विवाह हेत स्त्री का हरण निद्य नहीं, बल्कि श्रीष्ठ माना जाता है। 3 ४ श्रा न सुभद्रा को भगा ले चले । जब इसकी एवर वाद्वीं को लगी क्षो उनमें बड़ी हलचल मच गई। सभापाल ने सूचना देकर सर गण-मुख्यों को सुधर्मा-भारत में बुलाया, जहाँ इस निषय पर यहा बाद-विवाद हुन्ना। बलराम श्रज्ञ न के इस व्यवहार से श्रायन्त मृद्ध होगये थे श्रीर उन्होंने प्रश किया कि वे इस श्रपमान का बदला श्रवश्य लेंगे । कृष्ण ने बड़ी हुंशलता के साथ श्रञ्जीन के कार्य का समर्थन किया। धीमान कृष्ण ने निर्मीक होकर वहा कि श्रर्जन ने एत्रियोचित कार्य ही किया है 134 कृत्या के अकार्य तकों के आगे किसी की म चली । उन्होंने सबको सममा-बुमानर शांत किया । फिर वे वलराम तथा कुछ श्रन्य श्रंधक-वृष्णियों के साथ नहीं धूमधाम से दहेज का सामान लेकर पांडवों के पास इंद्रमस्य पहुँचे । अन्य लोग तो शीव इंद्रमस्य से द्वारका लीट आपे, कितु कृष्ण कुछ समय वहाँ ठहर गये । इस बार पांडवां के राज्य के श्रंतर्गत 'खांडव' धन नामक स्थान में भयंदर हानिकांड होगया, किंत कृष्ण और घर्ज न के प्रयानों से श्राप्त श्रुक्ता दी गई श्रीर वहाँ के निवासी सब सवा श्रम्य दानवों की रचाकी जासकी।<sup>3 ६</sup>

भवाववतुः स्ट्राण्यामातं यमावदा विदुः ॥" (महाभारतं त्रादि वर्षे २१६,२२)

२४. उनका स्वयं का दृष्टान्त भी सामने था, वर्षोकि वे विदर्भन्कन्या करिमणी को भगा लाये थे श्रीर फिर उसके साथ विवाह किया था। २६. ये दानव संभवतः इस भूभाग के श्रादिम निवासी थे। क्याणी व्या

३४. "प्रसद्य हरणं चापि चत्रियाणां प्रशस्यते । विवाहहेतुः शूराणामिति धर्मविदो विदुः ॥"

# पांडवों का राजसूय यज्ञ श्रीर जरासंघ का वध

कुछ समय बाद युधिष्टिर ने राजसूय यज्ञ को सैत्रारियाँ धारंम वर दी भीर बावरयक परामर्श के लिए कृत्य की बुलाया । कृत्य इन्द्रप्रस्य बाये भीर उन्होंने राजसूय यज्ञ के विचार की पुष्टि की । उन्होंने यह मुकाब दिया कि पहले प्रायाचारी शासकों को नष्ट कर दिया जाय श्रीर उसके बाद यह का श्रायोजन किया जाय । कृष्ण ने युधिष्टिर को सबसे पहले जरागंघ पर चहार करने की संत्रणा दी। तद्वुत्पार सीम और अर्जु न के साथ कृष्ण स्वाना हुए श्रीर क्षुष्ठ समय बाद मगय की राजधानी गिरियज पहुँच गये। कृत्य की <sup>नीवि</sup> सफल हुई थीर उन्होंने भीम के द्वारा मरुलयुद्ध में जरासंध की मरवा डाला ! जरासंघ की सृत्यु के बाद कृष्ण ने उसके पुत्र सहदेव को सगध का राजा बनाया 13 किर उन्होंने शिरियज के कारागार में बन्द बहस से राजाओं की मुक्त किया । इस प्रकार कृष्ण ने जरासंघ-जैसे महापराक्रमी और कर शासक का धन्त कर बडा यश पाया । जरामंध के पश्चात पांडवों ने भारत के धन्य कितने ही राजाओं को जीता।

थव पंडियों का राजसूय यज्ञ बड़ी धूमधाम से बारम्म हुवा <sup>1</sup> इत्य ने यज्ञ में भावे हुए बाह्मणों के पर भादर-भाव से धीवे । महाचारी भीष्म ने कृष्ण की प्रशंसा की सथा उनकी 'द्राप्रपुता' करने का प्रसाव किया । सहदेव ने सर्वप्रथम कृष्ण को श्राप्यदान दिया । चेदि-नरेश शिशुपाल कृष्ण के इस सम्मान को सहन न कर सका श्रीर उलटी-सीधी बाते काने लगा। उसने युधिष्ठिर से कहा कि "कृष्ण न सी मानिक हुँ न राजा और न भावार्य। केवल चापलुसी के कारण तुमने उसकी पूजा की है।" शिद्यपाल दो कारणों से कृष्ण में निरोप हुँ य मानता था—प्रथम सो विद्रा कन्या रिक्सिकी के कारण, जिसको कृष्ण हर लाये थे श्रीर शिशपाल का मनीरध भपूर्ण रह गया था। दूसरे जरामंध के वध के कारण, जो शिशुपाल का धनिष्ट

२७. कृष्ण और पांडवों के पूर्व से लीटने के वाद सहदेव के कई प्रतिद्व ही खड़े होगये, जिन्होंने मगब साम्राज्य के पूर्वी भाग पर व्यधिकार कर लिया। कुरराज दुर्योधन ने सुळ समय बाद कर्ल को आंग देश की शासक बनाया, जिसने यंग और पुंडू राज्यों को भी अपने आर्थि कार में कर लिया। इस प्रकार दुर्योधन को पूर्व में एक शसिट्याली सहायक प्राप्त होगया ।

देष. "नैव ऋतिह न चाचार्ये न राजा मधुसूरतः। पर्वितरच कुरुभेष्ठ किमन्यन् प्रियकान्यया ॥" (महाभा० २,३७,९७)

मित्र था। जब शिशुपाल यह में इच्चा के श्वतिष्वित भीवम श्रीर पांडवों की भी निंदा करने लागा तथ इच्चा से न सहा गया श्रीर उन्होंने उसे मुख बंद करने की चेतावनी दी। किनु यह शुप नहीं रह सका। इच्चा ने अन्त में शिशुपाल को यन में ही समास कर दिया। अब पांडवों का राजसूय यह प्रा हुआ। पर हस यह सभा पांडवों की यदती को देख उनके प्रतिह ही कीरवों के मन में विद्वेप की अनिन प्रज्ञवित हो उटी श्रीर वे पांडवों को नीवा दियाने के सा उपाय मोचने लगे।

# युद्ध की पृष्ठभूमि

यज्ञ के समास हो जांने पर कृष्ण घुषिष्ठिर में आज्ञा ले द्वारका लीट गये। इसके कुछ समय उपरांत दुर्योधन ने अपने मामा शकुनि की सहायता में इल द्वारा जुए में पांटवों को हरा दिया और उन्हें इस शर्व पर तेरह धर्म के लिए निर्वामित कर दिया कि अंतिम वर्ष उन्हें धरातवास करना पड़ेगा। पांडव द्वीपदी के साथ काम्यक वन को योर चले गये। उनके साथ सहातुम्हींत रूपले जोश कंपक-वंशी यादव तथा पंचाल-गरेश हुपद भी उनसे मिले। कृष्ण को जय यह सब ज्ञात हुचा तो वह शीघ्र पांडवों से मिलने आये। उनकी दशा देस तथा द्वीपदी की आक्रोशपूर्ण प्रार्थना सुन कृष्ण द्वित हो उटे। उन्होंने द्वीपदी को चनन दिया कि वे पांडवों की सब प्रकार से सहायता करेंगे और उनका राज्य वापस दिलावेंगे। इसके बाद कृष्ण सुभद्दा तथा उसके बच्चे

पांडवां ने श्रज्ञात-वास का एक साल राजा विराट के यहाँ प्यतीत किया। कीरवों ने विराट पर चड़ाई कर उनके पशु छीन लिये थे, पर पांडवों की सहायता से विराट ने कीरवों पर विजय पाई श्रीर अपने पशुश्रों को लौटा जिया। विराट को श्रम्य में यह आत हुआ कि उनके यहाँ पांडव गुस रूप से श्रम तक निवास करते रहे थे। उन्होंने व्यपनी दुत्री उत्तरा का विवाह आर्श्वन के पुत्र श्रमिमन्यु के साथ कर दिया। इस विवाह में श्रमिमन्यु के मामा कृष्ण-वलनेय भी मिम्मिलित हुए।

इसके उपरांत विराट नगर में सभा हुई थीर उसमें विचार किया गया कि वीरों से पांच्यों का समस्तीता किस प्रकार कराया जाय । बस्तम ने कहा के श्युनि का इस मनाई में कोई दोष नहीं था; युधिष्टिर उसके साथ ग्रयाः पेलने ही क्यों गये ? हाँ, यह किसी प्रकार मंत्रि हो जाय तो चन्छा है। माणको सीर दुवर को यजरास की ये वाले श्रव्युनी नहीं लगीं। एच्या ने दुवर

## पांडवों का राजसय यञ्ज ख्रीर जशसंघ का वध

दुछ समय बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की शैपारियाँ धारांन कर दीं भीर आवरयक परामर्श के लिए कृप्ण को बुलाया । कृष्ण इन्द्रप्रस्य आये कीर उन्होंने राजसूय यज्ञ के विचार की पुष्टि की । उन्होंने यह सुकाव दिया कि पहले चारपाचारी शासकों को नष्ट कर दिया जाय स्रीत उसके बाद यह का श्रायोजन किया जाय । कृष्ण ने युधिष्टिर को समये पहले जरामंघ पर चड़ाई करने की मंत्रणा दी। तर्तुमार भीम श्रीर श्रतुंन के साथ कृष्ण रवाना हुए और कुढ़ समय बाद मगय की राजधानी गिरिवज पहुँच गये। कृष्ण की नीवि सफल हुई और उन्होंने भीन के द्वारा मल्लयुद में जरासंघ की मरवा डाला। जरासंघ की मृत्यु के थाद कृष्ण ने उसके पुत्र सहदेव को सगध का राजा बनाया 13 % फिर उन्होंने गिरिवज के कारागार में बन्द बहुत से राजाओं की मुक्त किया। इस अकार कृष्या ने जरासंघ-जैसे महापराक्रमी और हर शासक का श्रन्त कर बढ़ा यश पाया । जरासंध के पश्चात पांडवाँ ने भारत के श्रन्य कितने ही राजाओं को जीता ।

अन पांडवें का राजसूय यश पड़ी घूमधाम से चारम्म हुणा । इष्ण ने यज्ञ में साथे हुए महाखों के पैर द्यादर-मात्र से धीये । महाचारी भीष्म ने कृष्ण की प्रशंसा की स्था उनकी 'श्रमपुता' करने का प्रस्तान किया । सहदेव ने सर्वप्रथम कृष्ण को अर्थ्यदान दिया । चेदि-नरेश शिशुपाल कृष्ण के इस सम्मान को सहन न कर सका और उलटी-सीधी बाते करने ता। इतने सुधिष्टिर से कहा कि "कृष्ण न सो मानिक है, न सता और न मानार्थ। केवल चापलुसी के कारण तुमने उसकी मूर्तिक है।" जिल्लामा के कारणों से कृष्ण से निरोध द्वेष मानता था—प्रथम सो विद्र्य कम्या रिवमणी के कारण, जिसकी कृष्ण हर लाये ये और शिशुपाल का मनीर्य मपूर्ण रह गया था। दूसरे जरासंघ के वध के कारण, जी रिष्युपाल का धनिष्ट

२७. कृष्ण और पांडवों के पूर्व से लीटने के याद सहदेव के कई प्रतिबंधी सहे होगये, जिन्होंने मगब साम्राज्य के पूर्वी माग पर श्राविकार कर त्व । कुराना निर्माण कार्य कार्या कर्य कर्य के खेत देश की तिया। कुराना दुर्वोपन ने गुळ समय बाद कर्य के खेत देश की शासक पनाया, जिसने बंग खीर पुंड़ राज्यों को भी खपने आर्थि कार में कर लिया। इस प्रकार दुर्वोधन को पूर्व में एक शकिशाली सहायक प्राप्त होगया।

<sup>े</sup> २८. "नैव ऋतिङ् न चाचार्यो न राजा मधुसूद्रनः। चर्वितरच एरुश्रेष्ठ किमन्यत् प्रियनान्यया ॥" (महासा० २,३७,९७)

मिम्र था। जब शिशुपाल यहाँ में कृष्ण के ऋतिस्वित भीष्म और पांडवों की भी निंदा करने लगा तथ कृष्ण से न सहा गया और उन्होंने उसे मुख्य बंद करने की चेतायनी दी। किंदु वह चुप नहीं रह सका। कृष्ण ने अन्त में किंद्राथाल की यज्ञ में ही समाक्ष कर दिया। अब पांडवों का राजसूय यह पूरा हुआ। पर इस यक्त तथा पांडवों की वहती को देख उनके प्रतिद्व दी कौरयों के सन में विद्व प की श्रीन प्रज्वलित हो उठी और वे पांडवों को नीचा दिखाने का उपाय मोचने लगे।

# युद्ध की पृष्ठभूमि

पुज ने ट० दुः।

पुज के समास हो जाने पर कृष्ण युपिष्टि में भाजा ले द्वारका लीट

गये। इसके इन्दु समय उपरांत दुर्योधन ने अपने मामा शहुनि की सहायता

में इल द्वारा खुए में पांडवों को हरा दिया और उन्हें इस शर्व पर तेरह वर्ष

के लिए निर्वामित कर दिया कि अंतिम वर्ष उन्हें ध्वातवास करना पड़ेगा।

पांडव द्वीपदी के साथ काम्यक वन की और चले गये। उनके साथ सहायुप्री

रखने वाले बहुत से लोग काम्यक वन में पहुँचे, जहाँ पांडव ठहरे थे। भोज,

पृत्या और अंधक-यंशी यादव तथा पंचाल-गरेश हुपद भी उनसे मिले। इन्ध्य

को जब यह सब झात हुआ तो वह शीम पांडवों से मिलने आये। उनकी दशा

देरा तथा द्वापती की धाकोशपूर्ण प्रार्थना सुन कृष्ण द्वित हो उटे। उन्होंने
द्वीपदी को चचन दिया कि वे पांडवों की मय प्रकार से सहायदा करेंगे और

उनका राज्य वापस निलावों। इसके बाद कृष्ण सुभदा तथा उसके बच्चे

प्रिममन्यु को लेकर द्वारका पांपस गये।

पोडवों ने अज्ञात वास का एक साल राजा विराट के यहाँ ध्यतीत किया। कीरवों ने विराट पर चढ़ाई कर उनके पश्च छीन लिये थे, पर पोडवों की सहायता से विराट ने कीरवों पर विजय वाई और अपने पशुणों को लौटा लिया। विराट को अन्त में यह ज्ञान हुआ कि उनके यहाँ पोडव गुरू रूप से अब तक निवास करते रहे थे। उन्होंने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अपने सम्बन्ध के साथ कर दिया। इस विवाह में अभिमन्तु के साथ कर दिया।

इसके उपरांत बिराट नगर में मना हुई धीर उसमें विचार किया गया कि भीरतों से पोडवों का समसीता किस प्रकार कराया जाय। बतराम ने कहा कि शुक्ति का इस मनाई में कोई दोष नहीं था; धुधिष्ठिर उसके साथ जुझा खेलने ही क्यों गये ? हाँ, यदि किसी प्रकार मंधि हो जाय तो बच्छा है। माण्यकी भीर दुपद को बतराम की ये बात खब्दी नहीं लगीं। इण्या ने दुपद

## पांडवों का राजस्य यज्ञ श्रीर जरासंघ का वध

कुछ समय बाद युधिटिर ने राजपुत यह की तीयारियाँ झार म कर में और आवरवक परामर्श के लिए छुट्य को बुलाया । कृष्ण इन्द्रमस्य आये और उन्होंने राजपुत थड़ा के विचार की पुष्टि की । उन्होंने यह मुकाब दिया कि पहले आयाजारी शासकों को नष्ट कर दिया जाय और उसके बाद वह का आयोजन किया जाय कृष्ण ने युधिटिर को समये पहले जरामंच पर जार्ह करने की मंत्रपा दो। तरनुमार भीम और अर्जुन के साथ कृष्ण रचना हुए और हुछ ममय याद मन्यम की राजपानी गिरिवन पहुँच गये। कृष्ण की भीति सफल हुई और उन्होंने भीम के द्वारा मललजुद में जरामंच को मत्या हाडा। जरासंच की मृत्यु के याद कृष्ण ने उसके पुत्र सहदेव को मन्य का राज सनाय। १० फिर उन्होंने गिरिवन के कारामार में यन्द बहुत से राजाओं के मुक्त किया। इस प्रकार कृष्ण ने जरामंच की सहापराक्रमी और हुए साहदेव का समन कर बढ़ा यहा पाया। जरामंच के परवात पांड्यों ने भारत के कृष्ण किवने ही राजाओं को जीता।

२८. "नैव ऋतिड् न चाचार्यो न राजा मधुसूर्तः । चर्चितरच कुरुश्रेष्ठ किमन्यन् प्रियकान्यया ॥" (महाभा० २,३७,९७)

२७. ष्ट्रप्ण और पांडवों के पूर्व से लीटने के बाद सहदेव के कई प्रतिक्ष की खड़े होगये, जिन्होंने मगब साम्राज्य के पूर्वी भाग पर खिरकार कर लिया। इन्साज दुर्वोधन ने कुछ समय बाद कर्ण को छांग देश वा सासक बनाया। जिसने बंग खोर पुंडू राज्यों को भी अपने, अधिकार में कर लिया। इस प्रमार दुर्वोधन को पूर्व में एक शिरिशाली सहायक प्राप्त होगया।

मिन्न था। जय शिशुपाल यह में कृत्या के श्रतिरिक्त भीष्म श्रीर पांडवों की भी निंदा करने लगा सम कृत्या से न सहा गया श्रीर उन्होंने उसे मुख पंद करने की चेतायनी दीं। किंतु वह चुप नहीं रह सका। कृत्या ने श्रन्त में सिग्रुपाल को यह में ही समाप्त कर दिया। श्रव पांडवों का राजस्य यह पूरा हुआ। पर इस यह सथा पांडवों की वहती को देख उनके प्रतिद्वंद्वी कौरयों के सन में विद्वंप की श्रान प्रज्ञीलत हो उटी श्रीर वे पांडवों को नीचा दिखाने का उपाय मोचने लगे।

# युद्ध की पृष्ठभूमि

यज्ञ के समास हो जाने पर इत्य युधिष्टिर से आजा ले द्वारका लीट गये। इसके इन्हु समय उपरांत दुर्योधन ने अपने सामा शकुनि की सहायता में अल द्वारा जुए में पांडवों को हरा दिया और उन्हें बम शर्व पर तेरह वर्ष के लिए निर्वामित कर दिया कि अंतिम वर्ष उन्हें बजातवास करना पड़ेगा। पांडव द्वीपदी के साथ काम्यक वन को थोर चले गये। उनके सार सहायुम्हिं राष्ट्रों वा बहुत से लोग काम्यक वन में पहुँच, जहाँ पांडव ठहरे थे। भीज, वृष्णि और अंधक-यंशी पारत तथा पंचाल-गरेश दुषद भी उनसे मिले। इत्य को जय यह सब जात हुआ वो वह शीम्र पांडवों से मिलने आये। उनकी दशा देल तथा द्वारा है आक्रीअपूर्ण प्रार्थना सुन इत्या दिल हो उटे। उन्होंने द्वारपुर्व को बच्च दिवा कि वे पांडवों की सब प्रकार से सहायता करने भौर उनका राज्य वापस दिलावेंगे। इसके वाद कृष्ण सुमहा तथा उसके यच्चे अभिमम् खु को लेकर द्वारका वापस गये।

पांडवों ने सज़ात वास का एक साल राजा विराट के यहाँ ब्यतीत किया। कीरवों ने विराट पर चड़ाई कर उनके पशु छीन लिये थे, पर पांडवों की सहायता से विराट ने कीरवों पर विजय पाई और स्थान पशुष्मों को लीटा विया। निराट को स्थान में यह झान हुस्था कि उनके यहाँ पांडव ग्रुत रूप से अय तक निवास करते रहे थे। उन्होंने स्थानी पुत्री उत्तरा का विवाह स्थान के पुत्र सोमान्यु के साथा कर दिया। इस विवाह में समिमान्यु के साथा कर दिया। इस विवाह में समिमान्यु के साथा कर पर्या। इस विवाह में समिमान्यु के साथा कर पर्या।

इसके उपरांत विराट नगर में मभा हुई और उसमें विचार किया गया कि कीरोंगे से पोडवों का समकीता किस प्रकार कराया जाय। यतराम ने कहा कि राकृति का इन कराई में कोई दोप नहींथा; युधिष्ठिर उसके साथ शुधा खेलने ही क्यों गये ? हाँ, यदि किसी प्रकार मंथि हो जाय सो शब्दा है। साथकी श्रीर हुवद को यतराम की ये वार्त श्रम्दी नहीं लगीं। हुव्यु ने हुग्द के क्यन की पुष्टि करते हुए कहा कि कीरब ध्यवस्य दीयी है। धंत मेंसर्व सम्मति से यह तय हुध्या कि सचि के लिए विम्मी योग्य स्पेटि को हुर्योधर <sup>के</sup> पास भेजा जाय। दुपद् ने श्रपने पुरोहित को हस काम के लिए मेजा। इप्य इस समा में सम्मिलित होने के याद द्वारका चले गये। मंधि की बात वय ब हो मकी। दुर्योपन पाइवों को पाँच गाँव तक देने को राजी व हुधा।

षय युद्ध धनिवार्य जानकर दुर्योधन धीर खर्जन होता श्रीहरू में सहायता प्राप्त करने के लिए द्वारका पहुँचे। नीतिज हरण ने पहले दुर्योधन से पद्धा कि "तुम सुक्ते लोगे या मेरी सेना जो ?" दुर्योधन ने तन्त्राल सेना मांगी। हरण ने खर्जन को बचन दिया कि वह उसके सारयी धनेंगे धीर स्वयं ग्रह न प्राप्ता करेंगे

कृत्य चत्रु न के साथ इंडमस्य चा गये। कृत्य के बाने पर पांदर्श ने फिर एक समा की धीर निश्चय विचा कि एक वार सिध का धीर प्रयन्त किया वार । युधिष्ठिर ने चपना मत प्रकृत करते हुए कहा—"हम पाँच भाइयाँ की प्रविस्थल, वृकस्थल, माकन्त्री, वारयावत धीर एक कोई आत्म गाँव निर्वाह मात्र के लिए चाहिए। इतने पर ही हम मान जाएँगे, प्रान्थ्या युद के विष् प्रस्तुत होना पदेगा।" उनके इस कथन का समर्थन चम्य लोगों ने भी किया। यद तय हुआ कि इस यार संधि का प्रस्ताव सेकह कृष्ण की सों के पास जारी यह तय हुआ कि इस यार संधि का प्रस्ताव सेकह कृष्ण की सों के पास जारी

हे प्य सिंध कराने को बहुत इच्छुक थे। उन्होंने हुर्योधन की मभा में जारर उसे समकाया खीर कहा कि केवल पाँच गाँच पाटवों को देवर क्रावी समाप्त कर दिया जाय। परत क्रमिमानी हुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिती युद के वह पाटवों को मुद्दें की नोक के बरायर भी असीन न देगा।

#### महाभारत-युद्ध

हम प्रकार इच्छा भी मधि कराने अँभ समस्त्र हुए। घव युद्ध स्तिवार्ध हो गया। दोनों पण ध्यपनी श्रपनी सेनाएँ विवार करने साथे । इस अववर्ध श्रुद्धानि में इप्ता धा धनित्या से श्राह्मि देने को प्राय सारे आराम के शास्त्र हुए। पाहबों की घोर मास्त्र, प्रचाल, चेंद्र, कारण, प्रदिच्यों माण, कारो चौर के श्राह्म है भी सार्थ, प्रचाल, चेंद्र, कारण, प्रदिच्यों माण, कारो चौर के श्राह्म के सात्र हुए। सीराष्ट्र गुरुरात के पृष्टिण चादव भी पोर्डवों के प्रचान नेता थे। बादता मदाप कीरायों के मुद्धान कीरायों में प्रचाल कीरायों के मुद्धान कीरायों के स्वाय नेता थे। बादता मदाप कीरायों है प्रचाली थे, तो भी उन्होंने कीराय पाटक मुद्ध में सात्र केता विवार करिया है। बीरार्खों की मौर्स स्वाय हुए। इनके चादता यथा माहिस्मती, च्यादि, विद्वर्थ बीर निचद हैश के यादव हुए। इनके चादता स्वाय माहिस्मती, च्यादी, विद्वर्थ बीर निचद हैश के यादव हुए। इनके चादिस्त पूर्व में स्वाता, धानाम, उन्होंसा स्वाय उत्तर पश्चिम

एवं परिचम भारत के सारे राजा और वन्स देश के शासक कीरवों की फीर रहे। इस प्रकार मध्यदेश का खिकांस, गुजरात और सौराष्ट्र का वड़ा भाग पांडवें। की और था और प्रायः सारा पूर्व, उत्तर-परिचम और परिचमी विष्य कीरवों की तरफ । पांडवें की कुल सेना मात ख्रजीहिची तथा कीरवों की ग्यारह खर्जीदिची थी।

े दोनों श्रोर को सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हुई। कृष्ण, एष्टयुन्न तथा सात्यिक ने पांडव-सैन्य की ब्यूह-रचना की। कुरुलेश्न के प्रसिद्ध मैदान में दोनों सेनाएं एक-दूसरे के सासने श्रा डर्टी। श्रश्चन के सारथी कृष्ण थे। युद्धस्थल में श्रापन परिजनों श्रादि को देखकर श्रर्शन के चित्त में विपाद उत्पन्न हुश्या श्रीर उसने युद्ध करने से हनकार कर दिया। तय श्रीकृष्ण ने श्रर्जुन को गीता के निष्काम कर्मयोग का उपदेश दिया श्रीर उसकी आंति दूर की। श्रय श्रर्जुन युद्ध के लिए पर्यंत्या प्रस्तुत हो गया।

श्रवारह दिन तक यह सहाभीषण संप्राप्त होता रहा । देश का श्रवार जन-धन हममें स्वाहा हो गया । कौरवों के शक्तिशाली सेनापित भीष्म, होया, कर्यं, राज्य श्राद्ति धराशायी हो गये । श्रवारहवें दिन दुर्योधन सारा गया श्रीर महाभारत-युद्ध की समाप्ति हुईं । यविष पांडव हस श्रुद्ध में विजयी हुए, पर उन्हें शांति न मिल सकी । चारो श्रोर उन्हें चीम श्रीर निराशा दिलाई पदके लगी । श्रीकृत्ण ने रारशस्या पर केटे हुए भीष्मपितमाह से श्रुधिष्ठर को उपदेश दिलवाया । किर हिर्तनागुर में राज्याभिषेक-दासव समयक करत कर वे द्वारका लीट गये । पांडवों ने कुछ समय वाद एक श्रवन्त्रभ यह किया श्रीर हम प्रकार वे भारत के चक्रवर्ती सम्राद्ध घोषित हुए । कृष्ण भी इस यज में ममिलित हुए श्रीर किर द्वारका वापस चले गये । यह कृष्ण की श्रीतम हिस्तगापुर-यात्रा थी । श्रव वे युद्ध हो चुके थे । महाभारत-संप्राप्त में उन्हें वो सनवरत परिश्रम करना पड़ा उसका भी उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ना सावारिक था।

## श्रीकृष्ण का द्वारका का जीवन

द्वारना के विषय में ऊपर लिखा जा जुका है कि यह नगर थिलकुल नवीन नहीं था । चैससत मनु के एक पुत्र शर्याति को शामन में परिचनी भारत का भाग मिला था। शर्याति के पुत्र सानत के नाम पर काठियावाह वुशस्त्रकी के प्यंमानरोपी पर ष्टुण्यनाकीन द्वारका की स्थापना हुई। विशे वर्षे स्थापना हुई। विशे वर्षे स्थापना हुई। विशे वर्षे स्थापना को प्रमुख बनाया। द्वारका में कृत्य के पैत्रिक जीवन की पहली मुख्य घटना थी—कु दिन तुरू के मुद्रिती ताक कुमारी रिक्सणी का माथ दिवाह। हिर्पिश पुराय में वह क्या विवाद के दित्र हुई है। रिक्मणी का माई रुपमी था। यह स्थापनी बहुन का विवाद के दित्र विद्युपना के करने पाइत या। किंद्र कु विज्युपना के करने पाइत या। किंद्र कु विज्युपना के करने पाइत या। किंद्र कु विज्युपना के स्थान पाइत या। म्यायदाज जरासंघ भी यही चाहता या। इति प्यं कु विज्युपना के माथ हुए को है। स्थानने उनके सींदर्ध ग्रीर शीर्ष की मर्शनी सुन राती थी। रिक्मणी का सर्थवर रचा गया शीर वहाँ से छुप्य उसे हर से यथे। जिन कोगों ने उनका विरोध किया थे पाइत हुए। इस घटना से रिख पाल छुप्य के मिन गहरा हुए मानने लगा।

हरिवश के शतुमार बलराम का विवाह भी द्वारका जानर हुआ।<sup>१९</sup> संभवत पहले बलराम का विवाह हुआ, फिर कृष्ण का । बाद के पुरा<sup>लों में</sup> बलराम भीर रेवती की विचित्र क्या मिलती है ।

कृप्ण की अन्य पत्नियाँ -- रुक्मिणी के अतिरिक्त कृष्ण के सार्व

३६. यह स्थान श्राजकल 'मूल द्वारमा' के नाम से झात है श्रीर प्रमास पट्टन के पूर्व कोडीनार के समीप स्थित है । श्रीरामंडल याती ।रका बाद में यमाई हुई प्रतीत होती है । सीराष्ट्र में एक तीसी द्वारका पीरवंदर के पास है।

- ४०. यह हु हिनपुर विवर्भ देश (बरार) में था। एक जनभुति के ध्यतुवार कु हिनपुर कर प्रदेश के एटा जिले में वर्तमान नोहरनेहा के वार्ट था। किंग्यदेती है कि हुन्य यही से किंग्यों को हो गये थे। नेहिस्स में आप में किंग्य की महिया वनी है, जहाँ लगभग धाउवी राती की एक धारतेत क्लापूर्ण पापाय-पूर्वि निम्मणी के नाम से पूजी जाती है। रहे हे खन्य प्राचीन क्लावरोप प्राप्त हुर्व है। यह खान पटा मगर से क्रीय २० मील बहिया जाति है। उस स्थान एटा मगर से क्रीय २० मील बहिया जाति है।
- ४१. हरि०, अ० ११६। यलराम का विवाह झानर्त-यंशी यादव रेवत की पुत्री रेवती से हुझा।

निलास की युन्ति हो चली थी चार वे महिरा-पान श्रीपक करने लगे थे।
कृत्य-चलरास के समकाने पर भी गृहत्य से मच यादव न माने श्रीर वे की
हालों में निकक्त हो गये। एक जिन प्रभार वे मेले में, जब यादव लोग वास्त्री
के नदो में चूर थे, ये भाषम में लड़ने लगे। यह मनाहा इतना बह गया कि की
में वे मानृदिक रूप से कट सरे। इस प्रकार यादवीं ने गृह-सुद द्वारा धरती
सरल कर निला। 1879

## श्रंतिम् समय

प्रभाग के वादव-युद्ध में चार प्रमुख स्विक्तं ने भाग नहीं लिया, जिसमें वे वच गये। ये थे—इत्या, चलराम, द्वारक सारयी चीर सम्, । वचान हुत्यी होकर मसुद्ध की चीर चले गये चीर वहीं में किर उर्करा रहा की चीर चला। कृत्या चहे मसीदन हुए। ये द्वारवा गये चीर द्वारक को चार्च न के बार भेजा कि वह चाकर की-वचा वो हितनगपुर लिया से जाये। युद्ध दिव्य वेश कर प्रस्त मार्थ की स्वा कर चीर । चहुन किया की स्वा कर चीर । चहुन हिता की सामीरी ने स्वा दिया। । वहुन हिता के स्वाप्त के नालवर्दश चीर कुरूर्दश से प्रसा दिया।

्ष्टच्य शोकानुल होकर घने वन में चले नाये थे । वे चितित हो सेरे हुए थे कि तरा नामक एक चहेलिये ने हरिया के अम से तीर मारा। वह बार्प श्रीष्टच्य के पैर में लगा, जिससे सीघ ही उन्होंने इस मंतार की छोड़ दियां।

४४. विभिन्न पुराणों में इस गृह-युद्ध का वर्णन मिलता है और नहीं गया है कि प्रापियों के शाप के कारण इन्ट्य-पुत्र सांव के पेट से पर्न सुराल उपन्न हुआ, जिसमें वादव-चंदा का नारा हो गया। दें जम्मा भारत, गुराल पर्य, नक्ष पुत्र - १९-१२, विष्मुत ३७-३८, मार्गि ग्याहरों रूपे प्राठ १, ६, ३०, ३९, तिए पुत्र ६६, द्वे-४५ आदि। १६, संभवतः इस अवसर पर आजीन वी क्रांज से क्रेंट को सांकी

मृत्यु के समय वे संभारतः १०० वर्ष से कुछ ऊपर थे। कृष्ण के देहांत के वाद द्वापर का ख़त ख़ीर कलियग का ख़ारंभ हथा।

श्रीकृत्य के श्रंत का इतिहाम वास्तव में यादव गया-तन्त्र के श्रंत का इतिहास है । कृत्य के बाद उनके प्रतीत वज्र यद्ववंश के उत्तराधिकारी हुए। पुरायों के श्रतुमार वे मश्रुरा श्रावे श्रीर इस नगर को उन्होंने श्रपना केन्द्र बनावा। कहीं-कहीं उन्हें हुन्द्रमस्थ का शासक कहा गया है।

## ं श्रंधक-वृष्णि संघ

यादवों के चांधक-युष्णि संघ का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इस संघ की कार्य-प्रणाली गणत त्रात्मक थी और बहुत समय तक यह अब्हे दंग से चलती रही । प्राचीन साहित्यिक उल्लेखों से पता चलता है कि श्रंधक-बुष्णि-संघ काफी प्रमिद्धि प्राप्त कर चुका था । इसका मुख्य कारण यही था कि मंच के द्वारा गणराज्य के 'सिदांतीं का सम्यक् रूप से पालन होता था; धुने हुए नेताओं पर विश्वास किया जाता था। ऐसा प्रतीव होता है कि कालांतर में श्रंधकों श्रीर वृष्णियों की श्रलग-श्रलग मान्यताएं हो गई श्रीर उनमें बई दल हो गये। प्रत्येक दल श्रव श्रपना राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रयानशील रहने लगा। इनकी सभायों में सदस्यों की जी भर कर श्रावश्यक निवाद करने की स्वतन्त्रता थी । एक दल दूसरे की श्रालीचना भी करता था। जिस प्रकार भाजकल श्रद्धे से श्रद्धे सामाजिक कार्यकर्ताश्री की भी बुराइयाँ होती हैं, उसी प्रकार उस समय भी ऐसे दलगत आवेप हुआ - परते थे । महाभारत के शांति पूर्व के द्वर वें ऋष्याय में एक ऐसे वाद-विवाद मा वर्शन है जो सम्बालीन प्रजा-सन्धारमक प्रणाली का श्रव्हा चित्र उपरियम करता है । यह वर्णन श्रीकृष्ण ग्रीर नारद के बीच संवाद के रूप में है। उसका हिंदी श्रनुवाद नीचे दिया जाता है।

"दे नारव, नुमसे में मच्ची मिप्रसा पाता हूँ । हमीलिए नुमसे एक याने कहना चाहता हैं।(४)

"यपि लोग उसे ऐरवर्ष या प्रमुख कहते हैं समापि में जो इस करवा हूं वह बान्तव में चपनी जाति के लोगों का दासप्त है। मैं धार्ष

**ν**ε 7

र्वभव या शायनाधिकार का भीय करता हैं, विनु सुके लोगों के केवल कठीर बचन ही सहने पढ़ते हैं।(१) है देवपि, उन लोगों के कठोर वचना से मेरा हर्देप उसी चरणी थी भौति जलता रहता है जिसे ग्रानि उत्पन्न करने की इच्छा रागने याला स्वक्ति सथत करता है। ये दरण वचन मदा भेरे हृदय की जलाते रहते हैं। (६)

"वलराम शक्ति-मंपश्च हैं, गद में मुखुमारता है और प्रध्मन अपने रप में मल हैं। हे नारद. में खपने को ग्रमहाय पाता है। (७)

"ग्रन्प ग्रंघक थाँर बुच्णि लोग सहाभाग, बलवान थीर परावमी है। हे नारद, ये लोग सदा से राजनैतिक यल (उत्थान) में नंपन रहते हैं। (६) वे जिसके पक्ष में हो जाते हैं उसकी सब बाते सध जाती है और जिसके पच में वेन हों उसका चरितत्व ही नहीं रह सकता । चाहुक चौर चक्र जिल किसी के पक्ष में हों था न हा तो उसके लिए इसमें यह कर और शापति नहीं ही सकती । मैं दोनों टलों द्वारा निवारित श्रपने को कियी एक का पोषक नहीं थना सकता। (१-१०)

"हे महामुने, इन दोनों के बीच में उन दो जुद्यारियों की माता की मौति रहता हैं जो भाषम में पुक-दूसरे के साथ जुझा खेलते हैं। जो माला न ती हस बात की बाकांचा कर सकती है कि बामुक जीते धौर न इस बात की कि बामुक हारे।(११)

"चत- हे भारद, तुम मेरी दुःग्यपूर्ण चवस्था पर चौर साथ ही मेरे सर्वेषियां की श्रवस्था पर विचार तो बरो श्रीर क्या वर कोई उपाद वनलाशी. जो दोनों के लिए धेय हो।"(1२)

नारद उवाच-"हे कृष्ण, दो प्रकार की आपत्तियाँ होती है-एक सो बाह्य या बाहरी और दूसरी धाम्यंतर या भीतरी, धर्यात् एक तो वे जिनका भादर्भाव अपने चंदर में होना है और दूसरी में जिनका प्रादुर्भाव तूसरी जगह में होता है। (1३)

यहाँ जो आपत्ति ई यह द्यर्पने कर्मसे उत्पन्न धान्यसर है। धानर-भीज के अनुपायी चौर उनके सब संबंधी या जाति के लोग धनप्राप्ति की चारा। से सहसा प्रवृत्ति पदलने के कारण थयवा पारस्परिक ईर्प्या से युक्त हैं। इसीलिए उन्होंने जो राजनैतिक चिपकार (ऐरवर्ष) शास किया था वह बुमरे के हाथ में चला गया है।(१४-१४)

"ज़ाति वा संबंधी में मतभेद या चिरोध होने थे आय से वे बसु-उमसेन ये राज्य या शासनाधिकार वापस नहीं ले सकते । हे कृष्ण, विशेषकर तुम उनकी सहायता नहीं कर सकते । (१६-१७)

"थिद्र कोई दुष्कर नियम-विरद्ध कार्य करके यह वान कर भी ली जाव, उप्रसेन को प्रथिकार-स्थुत कर दिया जाव, उसे प्रधान-पद से हटा दिया जाव, तो महाचय, स्वन और विमास तक हो जाने की खारांका है।(१=)

"अतः तुम ऐसे राख का स्ववहार करों जो लोहे का न हो, बल्कि मृदु हो और फिर भी जो सबके हृदय होद सकता हो । उस राख को बार-बार राग्ट कर तेज करते हुए संबंधियों की जीम काट दो, उनका बोलना बंद कर दो। (११)

" "जो शख लोहे का बना हुआ नहीं है वह यह है कि नहीं तक सुम्हारी शिक्त हो सदा उन लोगों का भोजन द्वारा सप्कार करो, उनकी बाते सहन किया करो, अपने अंतकरण को सरेल और भोमल रखो और उनकी योग्यता के अनुसार उनका आदर स'कार किया करो। (२१)

"जो संसंधी या जाति के लोग कटु श्रीर लघु बातें वहते हों उनकी बातों पर प्यान मत दो श्रीर श्रपने उत्तर से उनका हृदय, बाखी श्रीर मन शांत करी। (२२)

"जो सहायुरप नहीं है, याग्यान नहीं है थीर जिसके सहायक या श्रनुवायी नहीं हैं, वह उच्च राजनैतिक उत्तरदायित्य का भार सफलतापूर्वक यहन नहीं कर सकता। (२३)

"समतल भूमि पर वो इर एक यैल भारी योक लाद कर चल सकता है। पर बटिन योक लाद कर रुटिन मार्ग पर चलना वेचल बहुत बच्छे बीर बचुमनी यैल का ही काम है। (२४)

"संचल भेर-नीति के ष्रयत्नंपन से ही संघा का नारा हो सकता है । हे केवाब, तुम संघ के मुख्य या नेता हो । संघ ने तुम्हें इस समय प्रधान के रूप में प्राप्त किया है, घतः तुम ऐसा काम करो जिससे यह संघ नष्ट न हो । (२१)

"पुद्मिण, सहनशीलता, इंद्रिय-निम्नह और उदारता खादि ही ये गुण है जो किसी पुद्मित सञ्जय में किसी संघ का सफलतापूर्ण नेतृत्व महुख करने के लिए सारस्यक होने हैं। (२६) "हं दृष्ण, बदने पत्त की उसिन करने में महा धन,यन श्रीर आयु की पृति होती हैं। तुम ऐसा काम करें। जिससे सुम्होर संबंधियां या जानियों का विनाश न हो। (१३)

"दे महावाही, समस्त खंपर-वृत्या, याद्य, युन्ह, भीज, दर्नर सब लीग और लोकेश्वर ( शायक के वर्ष में ) धपनी उद्यति तथा संद्रवता के निष् तुम्हीं पर निर्भर क्रते हैं।" (२१)

उक्त स्वरुष्ण से जात होता है वि श्रंथव वृत्त्वि संय में शास के खनुसार स्वरुष्ट (त्याय) संवादित होता था । शंतर श्रीर यात निभास, क्ष्म्र दिमास, व्यं दिमास—ये सव निवित्तत रूप में शासित होते थे । शय-मुख्यें का काम कार्यवाहक गण-प्रधात (राजन्य) देखता था । शख-मुख्यें—क्ष्म्य, अध्युर, ब्याहक शारि—की समाज में प्रतिद्वा थी । श्रंथव-शृत्य्यों का मंत्रवागृह 'सुधमां' नाम से जित्यात था । समय समय पर परिषद् वो बैठके 'महाप्रपूष्ट विपक्ष पर विचार करने के लिए हुखा करती थीं । 'समाणाल' परिषद् वालात था । प्रतिक सरस्य के खपना मत निर्धायत से सामते रस्ते का प्रविकार था। वाचे मत मत्रवास से से समर्थन करता वह परिषद् को प्रभावित वर सकता था। राज्य के समित ते सम्यात से सामते से सामते से सामते से सामते के से से समय से से समर्थ करता था। राज्य के सम्यात करने के श्रिप्ट के सो सामित के सिर्मा के से से समर्थ करता था। राज्य के विभिन्न विभाग उनके निरीधण में कार्य करते थे। इन सारायों या जातीय सर्थों को खपनी श्रम्यों नीति के खनुसार कार्य करते की स्वतन्त्रवा थी । महामासत में वाद्रों की श्रोर से । इनसे स्पष्ट है कि महाभारत युद्ध के समय जातीय-पर्थों का कारी जीर हो गया था। । "

४न. विस्तार के लिए वेदिए के॰ एम॰ गुंशी—ग्लोरी वैट बाज गुर्जर देश, पू॰ १३० तथा वासुदेवशास्य अप्रवाल—इ'बिया ऐज नीन दु पाखिति (लगनऊ, १६५३), पू॰ ४४२ ।

### ग्रध्याय ५

## महाभारत के बाद से बुद्ध के पूर्व तक [ई० पूर्व १४०० से ई० पूर्व ६०० तक]

महाभारत-संमाम के बाद श्रायांचर्त के शब्द कई जनपड़ों की तरह ग्रुरमेन जनपद का भी स्ववस्थित इतिहाल उपलब्ध नहीं है। पुरायों के श्रुतार महाभारत-युद्ध से लेकर महापदमनंद के समय तक तेईस राजाओं ने श्रुतार पर शामन किया, परंतु इन राजाओं के नाम तथा शब्द जावब्य बाते नहीं मिलतीं।

परीचित का शासन तथा नार्गों का उत्पान— पांडवों व बाद उनके पौत्र परीचित हस्तिनापुर राज्य के श्रिषकारी हुए । इनके गासन-काल में श्रायंवत में श्रीषक समय तक शांति रायपित न रह सकी । जैदा कि कति-पय पौराण्किक उरुलेखों से पता चलता है, महाभारत-युद्ध के बाद उत्तर-पिक्षम में नागरंशी राजाओं की शक्ति प्रवल हो गई। उत्तरीवाल उनका प्रधान केन्द्र या । सुक्त समय तक नाग लोगों का श्रीषकार उत्तरीवाल से तैकर श्रारसेन प्रदेश तक कैल गया। इन नागों का प्रधान चलक था। तत्तक के संशंध में जो वर्णन उपलब्ध होते हैं उनसे श्रनुमान होता है कि वह चटा शक्तिशाली था। राजा परीचित नागों के बदत हुए वेग को रोक न सके थीर श्रंव में तत्तक के द्वारा उनकी श्रनु हुई। संभावत नुष्टु समय तक नागों ने कुर तथा श्रूरसेन प्रदेश पर ष्यना श्रीषकार जमा लिया।

जनमेजय श्रीर उसके उत्तराधिकारी— परीवित का पुत्र जनमेजय वड़ा प्रतापी हुया । उसने शक्ति बटोर कर नागों को उत्तर भारत से खदेड दिया । इतना ही नहीं, शपने पिता की शृख्यु का बहुता क्षेत्रे के लिए जनमेजय

पुरागों के अनुसार महाभारत-युद्ध के चाद से लेकर महापदानंद के समय तक २३ शुरसेन, २४ ऐदवाकु, २७ पंचाल, २४ काशी, २८ हैहय, ३२ पर्लिंग, २४ असमक, ३६ कुर, २८ मैथिल और २० वीति-रोत्र राजाओं ने सारत पर सासन किया। दे० पाजीटर—डाइनेस्टीज् खाक कलिएन, १० २३-४।

ने नागों का ब्यापक संहार किया। उसके द्वारा किये गये नाग-यक्त में हम यात का पता चलता है । जनगेनय ने सम्भावतः कुर राज्य की सीमाएं भी बगाई । उसके राज्य-काल में उत्तर-भारत में नायः गांति रही।

जनमेनय के बाद बमशः शतानीक, धरवमेधदत्त और व्यधिमीमहृष्ण नामक शामकों ने कुर प्रदेश पर राज्य किया। व्यधिमीमहृष्ण की कहूं पीड़ी बाद रात्र ने निक्क हुए। उनके समय में गंगा में बहुत भारी बाद बाई, जिमके कारण हन्तिनापुर नगर का व्यधिकांस भाग हुव गया। इससे कुर लोग हत्तिनापुर छोड़ कर दिल्प-एवं की बीर चले गये थीर यमुना के दिख्य वन्म गामक
प्रदेश में यस गये। इस प्रदेश की राजधानी कीशाम्यी (वर्तमान कीसम्,जिला
हंलाहायांद) हुई। गुरुषों के इस स्थानांतरण के बाद दिख्य तथा एवं के
जनपरों का महत्व बढ़ा और उत्तर-पश्चिम के राज्य धीर-धीर व्यथना गीरव
रोते लगे।

पंचाल शेज्य——गुरसेन जनवद के पूर्व में एक बदा राज्य था, जो 'पंचाल' कहलाजा था । पंचाल लोग चंद्रपंशी स्त्रिय थे । इनके पाँच मुख्य वर्ग——हाँव, नुपंडु, केशिन, म्रंजय स्वीर सोमक थे। इन पाँचो वर्गों के कारण ही प्रारं में जनवद नी संज्ञा 'पंचाल' हुई होगी। येदिक साहित्य तथा प्रस्तों में चंचाल के स्वेत हो हुन में हैंच्य, शोख सात्रामां हु सुध्य, त्रियोग्ना, स्वान विज्ञवन सीर सुदास प्रवापी शासक हुए । स्वीन सीतों गासको के समय से पंचाल सात्र का यदा विस्तार हुया। महाभारत-गुरू के पहले पंचाल हो भागों में विभाग या—एक उत्तर पंचाल, जिनकी राज्ञयां। सिह्यु प्रवापी सात्रामां, जिल्लो पंचाल हो भागों में विभाग या—एक उत्तर पंचाल, जिनकी राज्ञयां। सिह्यु प्रवापी सात्रामां। जिल्लो पंचाल हो मान सान्त्राम राज्ञयां। जिल्लो से स्वापी प्रवापी स्वापी स्वापी स्वापी सात्रामां। जिल्लो से सात्रामां। जिल्लो से सात्रामां। जिल्लो से सात्रामां। जिल्लो से सात्रामां सान्त्राम सान्त्राम सात्राम स

१. जनश्रुति के अनुमार जनमेगय के माग-यहा के छई स्थान प्रसिद्ध है। मैनपुरी जिले में पाइम नामक स्थान तथा पंजाब के गुड़गाँव जिले में सीही गाँव के पास 'नामधी' नामक तालाव वे स्थान मताये जाते हैं जहाँ जनमेगय ने नाग-यहा करने नागों कर संहार दिख्य । तस्तिता भी ऐसा हो स्थान माना जाता है। शतपथ माझाए (१३, ४, ४, १-३) से वका जलता है कि जनमेग्रय में प्राच भी किया था। शतपथ टथा ऐतरेय बाहाए (८, ८१) में जनमेग्रय भी राजधानी का नाम 'जासन्दीनन्त' (या जासन्दीयन्त) दिया है। हो सकता है कि जतर-परिजय के आक्रमणों से वचाव के लिए उसने हरितनापुर के आतिरित्त एक दूसरा टह केंद्र स्थापित कर लिया हो।

गंगा नदी इन दोनों भागों को एक-दूसरे से प्रथम करती थी । महाभारत-सुद के समय उत्तर पंचाल के शासक द्रीण थे, जिन्होंने श्रपने पुत्र श्ररवत्थामा के साथ कीरवीं का पत्त लिया। इतिए पंचाल के राजा द्रपद थे, जी श्रपने प्रत धृष्ट्य म्न के सहित पांडचो की श्रोर से लड़े।

प्राचीन साहित्य में द्वरु श्रीर पंचाल का नाम एक साथ बहुत मिलता हैं। 3 ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों जनपदों ने श्रापस में राजनैतिक मैत्री करली थी, जो बहत समय तक कायम रही । कुरुवंशी राजा अश्वमेधदत्त के समकालीन पंचाल के शासक प्रवाहण जैवलि थे। ये उस समय के एक महान दार्शनिक थे श्रीर इनके राज्यकाल में तत्वज्ञान की बड़ी उन्नति हुई। उपनिषदों में मिलता है कि इनकी परिषद में अपने ज्ञान की परीचा देने के लिए ऋषि-कुमार स्वेतकेतु गये थे। परीक्षा में श्रासफल होने के कारण स्वेतकेतु ने श्रापने पिता श्रारुणि के सहित प्रवाहण् जैवित से श्रात्म-विद्या का उच्च ज्ञान प्राप्त क्या । र

वैदिक उल्लेखों से पता चलता है कि पंचाल में वैदिक धर्म का यहा जोर था। यहाँ के कई राजाओं ने पांडवों की तरह श्रश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ किये और ब्राह्मणों को दान में प्रभूत दिल्ला दी । पंचालों की यज्ञ-प्रणाली को बहुत उत्तम कहा गया है। पंचाल लोग हेमंत ऋतु में, विजय-यात्रायों के लिए निरुत्तते थे और विजय प्राप्त करके प्रीप्त में लौटते थे । इनके यहाँ की भाषा को बहुत श्रेष्ट माना जाता था। इस बात का भी उरुक्षेत्र मिलता है कि पंचालों ने करुयों के साथ मिलकर संहिता तथा ब्राह्मण-प्रथा की श्रांतिम रूप प्रदान क्रिया । '

. . जैन-मंथ 'निविध सीर्थंकरप' में महाभारत-शुद्ध के बाद पंचाल के हरिपेण नामक एक शासक का जिल्ल आया है और उसे पंचाल का इसवाँ चनवर्धी राजा लिखा है। इसी ग्रंथ में ब्ह्यदत्त नामक एक दसरे सार्वभीम राजा का उल्लेख है। " 'महा उम्मग्ग' जातक में उत्तर पंचाल के एक राजा

३. ज्दाहरणार्थ वाजसनेवी संहिता ११, ३, ३; काठक सं० १०, ६; गोपय बाह्यस १, २, ६; कीपीतकी उपनि० ४, १; शतपथ बा० ३,२, ३, १रे तथा जैमिनीय ब्राह्मण २, ७८ ।\_

४. बृहदारल्यक उपनि० ६, १, १, ७; छांदोग्य० १,⊏,१; ४,३,१।

४. रातपथ ४,४,२,३; तैत्तिरीय बा० १,८,४,१-२ । ६. काम्पिल्यपुर तीर्थकल्प (सं० १४)—'तत्त्वेच नवरे वसमी चकवट्टी हरिसेणो नाम संजास्रो । तहा दुवालसमो सब्वभोमो बंभदत्तनामा तत्थेव समुप्परको ।

ड़ा नाम 'चूलनी महाद्त्त' दिया है। इस राजा के लिए कहा गया है कि हमने लगमग मारे अंबूडीप पर खदना प्रभुग्व स्थापित दिया। बाल्मीकि रामावक के में पंचाल के महाद्त्त राजा की चर्चा मिलती हैं। इन तथा खन्य उरलेशों से जात होना है कि महाद्त्त पंचाल का एक प्रसिद्ध राजा था। मंभवत: उसके वैदिक-धर्मानुवायी होने के कारण थोड़-साहित्य में कहीं-कहाँ उसे सुरा शासक कहा गया है।

यादय पंशा- द्वारका के बाद्वां का नाश एक प्रकार से यहुवंश की मुगुज शक्ति का नाश था। भारत में चन्य कई मागों में भी बाद्वां के राज्य थे, परंतु उनकी शक्ति थीर विस्तार माथः सीमित थे। श्रीकृष्ण ने छादने पराध्रम और वृद्धमाना से थाद्वां का एक विशाल राज्य स्थापित कर विश्वा था। उनहोंने यादव-सचा की जैसी धाड भारत में जमा ही भी वैभी उनके याद स्थित कर तह सकी। प्रभाग के महानाश के खन्कर जो लोग द्वारका में बच्चे उनकी द्वारा शोधनीय हो गई। उपस्तिन, वसुदेव तथा कृष्ण की धनेक विधाँ, तुस्तु प्राचों के खनुसार, संवाप से पीहित हो चाग में जल मरी। जो विधाँ, बच्चे श्रीर हो हो खारी मुंदे रोप रहे उन्हें श्रीकृष्ण के खादेशासुसार खाईन खाती राधी से उन पर हमला किया और इस्तु क्योर एक । हुमांग्य से मार्ग में चाभीरों ने उन पर हमला किया और इस्तु कियों को लूट ले गये। चार्ड न हम पर चहुत सुरूप पुरंतु व धाभीरों को रोक न सके। श्रेप यादवी को लुट के प्रशास हमला खुट सुरूप पुरंतु व धाभीरों को रोक न सके। श्रेप यादवी को लुट के प्रशास हम स्वार पुरंत के सिहास्य पर धुट खुट के स्वर्ध के लुट के का को स्वर्ध कर स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के सुरूप वार स्वर्ध के स्वर्ध के साथ बद्धाना पर स्वर्ध के स्वर्ध के साथ बद्धाना के धारीन न श्रीक न सके। श्रीक के साथ के स्वर्ध के साथ बद्धाना पर स्वरित्व किया।

शूर्रसेन जनपद की दशा— वज के बाद सुरमेन जनपद पर कीन-कीन से यादव या अन्य शासक हुए, इसका पता नहीं चलता । उराण संब्यो-क्लेल के श्रांतिरिक इस विषय पर भीन हैं । संभवतः इन राजाओं में कोई इसना प्रमिद्ध नहीं हुचा जिसकी चर्चा पुरायकार करते । अन्यया जहाँ सुरसेन के पहोसी जनपद कुर और पंचाल के अनेक शासकों के उरलेल मिलते हैं यहाँ मुद्रस के हुछ राजाओं के भी नाम दिये जाते।

इस काल में कुरु-पंचाल जनपड़ों का राजनैतिक तथा सांस्ट्रविक प्रमाव सुरसेन जनपद पर श्रवस्य पड़ा होगा। शुरसेन की स्थिति इन दोनों शक्टि-

७. यालकांड, श्रध्याय ३३।

मागवत पु० (११, ३१, २४) के अनुसार अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ में वक्त को अभिविक्त किया।

शाली राज्यों के बीच में थी। महाभारत-युद्ध में श्रूरसेन श्रीर उत्तर-पंचाल ने दुरशों की सहायता की थी। संभवतः इसके बाद भी इन तीनों राज्यों की मैंग्री जारी रही। उपनिषद्-काल में पंचाल राज्य में तन्त्रज्ञान की उन्नति सें श्रूरसेन जनपद ने भी मेंरणा प्रहण की होगी श्रीर वहाँ भी इस विषय का निकास हुआ होगा। सुर-पंचाल में प्रचलित 'श्रेष्ट भाषा' ने उल्लेस अपर किया जा चुका है। श्रूरसेन में भी उस समय इसी भाषा का प्रचलन रहां होगा। संभवतः यहाँ भी माहण्य तथा श्रारपक साहिन्य का संकलन पूर्व किविषय उपनिषदी का प्राययन हुआ। प्राय्त्वकाल में श्रूरसेन जनपद वैदिक थर्म का एक प्रधान-वेन्द्र था, जिसका पता बीढ़ माहिन्य से चलता है।

## सोलह महाजनपद

महातमा बुद्ध के ब्राप्तिर्माय के पहले भारत में सोलह यहें जनपद थे। प्राचीन थीद ब्रीर जैन साहित्य में ये 'सोलस महाजनपद' के नाम से प्रसिद्ध है। 'हनमें से कई महाभारत-बुद्ध के पूर्व भी विद्यमान थे। ये सोलह बड़े राज्य इस प्रकार थे—

- काशी—इमकी राजधानी बारायसी (बनारस ) थी । ब्रह्मदक्त राजाधी के राज्यकाल में इस राज्य की खब्छी उस्ति हुई ।
- र कोराल-इम राज्य की राजधानी धावस्त्रों (यत मान सहेत-महेत, जिक गोंडा-यहराहक) थी । इसके पहले साकेन खीर खयोध्या कोराल के प्रधान नगर थे।
- मगध---(बाधुनिक पटना खीर गया जिले) । राजधानी गिरिवज
   भीरे-भीरे मगध जनपद धन्य जनपदों से िनतार गुनं राकि से बहुत
   मद गया ।
- ४. चंग-(भगध के पूर्व में) इसकी राजधानी चंना नगरी धर्वमान भागलपर के निकट थी।
- ४. विभि—क्षाट चुनिय जातियों ने मिल कर इस राज्य की स्थापना की थी। ये जातियों बिम, लिच्छ्रि, निरंह, जानुक बादि थीं। इस जनवद की राजधानी बैशाली थी। यह गणराज्य था।

दे० पीळ मंथ 'खंगुत्तर निराय', १, २१३; ४, २४२-४६ । जैतन्त्रंथ
'भगवती सृत्र' में दी हुई सृची का बम मीळ सृची से छुछ भिन्न
दे । विस्तार के लिए देखिए रमाशंकर त्रिवाटी—'हिन्ट्री ऑफ ऐस्यंट
देखिया' (वनारस, १६४०) ग्रष्ठ =२-४।

६. महा—यद भी गणराज्य था चार हिमालय की सराई में स्थित या। महलों की दो शासाएँ धीं—एक का केन्द्र कुशोनारा में था चीर दूमरी का प्राथ में

चेटिया चेरि—यह राज्य श्राप्तिक श्रु देलसंड में था । इसकी

राजधानी सूनिमती थी, जिसे 'सौरिधवनी' नगर भी कहते थे।

म. वंस या वन्म-च्यांनी राज्य के पूर्वोत्तर में यसुना के किनारे यह राज्य था। इसकी राजधानी कीकांची थी।

 कुर--दिवली वे श्राम पास का प्रदेश । इंदेप्रन्थ श्रीर इत्तिनापुर इसके प्रधान नगर थे ।

५०. पंचाल—प्याधिनम् रहेलसंड । इसके टी मान थे—उत्तर श्रीर दिल्ल पंचाल । इन टोनों के बीच की मीमा गंगा नदी थी। उत्तर पंचाल की राजधानी श्रहिच्छता श्रीर शक्षिण पंचाल की कांपिल्स थी।

अल्य — कुर राज्य के दक्षिण, यसुना के परिचम में यह शाज्य
 अप । इसकी राजधानी विशटनगर थी ।

१२. शूरसेन--मत्स्य राज्य के पूर्व में था; राजधानी मधुरा थी।

१२. श्रस्तक (श्ररमक)—बुद्ध के समय में यह राज्य शोदावरी नदी के तट पर था। इसकी राजधानी पोवली या पोतन थी। इसके पूर्व यह राज्य श्रवंती और मधुरा राज्यों के बीच में फैला इट्या था।

५५. अर्थती—चाशुनिक पश्चिमी मालया। इमकी राजधानी उजयिनी थी। यह राज्य बहुत बहा था। इसके दिख्य भाग की राजधानी माहिन्मती थी।

१४. गाँधार—यर्वमान पेशावर के पूर्व का भाग । इसकी राजधानी तक्षित्रका थी।

१६. कम्बोज--श्रफ्तगतिस्तान का पूर्वी भाग (नुखार देश) । इसके सक्य नगर राजपुर श्रीर द्वारका थे।

उपयुक्त सोखह यहे जनपदी के श्रतिस्कि तकालीन मारत में शनेक होंटे जनपद भी थे, जैसे—केकम, जिममें, जीधेप, श्रंबष्ट, शिजि, सीबीस, श्रांध्र शादि। सोलह महाजनपद यहुत काल तक यथादूर्य रिपति में न रह सके। हममें से यह में दूमरों को हदूष कर अपना विकाद बाने की आजना शरी, विशेष कर पूर्वी जनपदों में। काशो, कोशल, मगध, श्रद्ध, वध्य शादि साशों में हम यह बात राष्ट रूप से पाते हैं। हसका कत यह हुश्चा कि जिसेस जनपदों के बीच संधि-विद्यह की घटनाएँ-द्रुतगित से बहने लगी। महामा बढ़ के समस्य तकशाते-श्राते मगध, हमेराल, जुग्म और खबनिय—ये भारत के चार प्रधान सम्ब षत्र मधे श्रीर हमके सामने प्रायः सभी धम्य जनपदों की स्थिति गीख हो गई।

# मगध साम्राज्य के श्रांतर्गत शूरसेन

युद्ध के समय में उत्तर भारत — महारमा बुद्ध के जीवन-काल (ई० पूर्व ६२३--४५३) में उत्तर भारत की राजनैतिक स्थिति का मृद्ध परिचय सफालीन साहित्य से भार होता हैं '। जैसा कि विद्युल खण्याय में लिखा जा खुश है, उस समय नृपर्व ज के साथ-साथ गणतं ज-च्यास्था भी विद्यमित थी। शावय, भाग, मदल, मोरिय, लिच्डुवि खादि प्रतिद्ध गणराज्य थे। महारमा बुद्ध का जन्म शावच-पंश में हुन्या था और जैन तीर्थंकर महाधीर भी 'शावक नामक दुल में पैदा हुए थे। इन दोनों ही वंशों में गणताजिक मान्यताएं थीं। धीद साहित्य से पता चलता है कि तरकालीन धनेक गणराज्य शक्तिशाली थे। लिच्डुवियों की शासन न्यवस्था पढ़े खपड़े दंग से मंत्रालित होती थी। इस् गणों ने मिल कर उसी प्रवार चपने संघ बना लिये जिस प्रकार कि शीवरण के समय में थंधक-यूनिय संघ था।' थे गणराज्य नंदवंशीय महापद्मतंद के मेमय तक खीर हुन्मे से बुद्ध गुत सहाद समुद्र हुत समर्थ हम् प्रवीर के प्रवित्र के प्रवित्र हैं।

परंतु बुद्ध के सेसय में नूपतन्त्र-शामन का अधिक प्रचलन हो चलो था। शिक के निस्तार के लिए कई राज्यों में होइ-मी लगी हुई थी। धीरे-धीरे सीवह यह जनपड़ों में से चार ने श्वपनी शक्ति बहुत पहा ली। वे चार राज्य समय, कोशल, परंस थीर प्रारंधी थे। श्वपना प्रभाव बहाने के लिए हन बहे राज्यों ने श्वपने समीपवर्षी जनपड़ों के साथ वैश्वहिक संबंध भी स्थापित रिथे। श्वपंधी के सक्तालीन शामक चंड प्रचीत ने श्वपनी सक्की का विनाह श्वरंगन के राजा के साथ किया, जिमसे श्वयंतिष्ठप्त का जन्म हुमा। चंड प्रयोत ही दूसरी लड़की वामनदत्ता का विवाह कीशाम्बी के प्रमित्न शामक बदयन के

१. ई० पूर्व ४०० के लगभग लिएती गई पाणिनि की श्रष्टाण्यायी में श्रेनेक 'श्रायुष्पणीची' संघों वा उन्होत है, यथा—एक, हामिन, जिगते पष्ट, योपेय, पर्य, श्राहीक, श्रमुर, श्रुणि, राजन्य, भरत, उसीनर, साचन, जाराई श्राहि । दे० यासुदेवशरण श्रम्याल—इ डिया गेन नीन डु पाणिन, ए० ४४२-४४ । इनमें सावत तथा जाराई नामक मंच महाभारत के श्रनुसार श्रंपक-छुच्चि संघ के श्रंतगंत थे ।

साथ हुया । तत्कालीन समृद्ध एवं निशाल घरंती राज्य के साथ श्रासेन राज्य का येयाहिक संबंध इस वात का स्वक है कि उस समय भी श्रासेन की स्थिति महत्वपूर्ण समक्षी जाती थी। यह भी संभव है कि इस येयाहिक संबंध द्वारा श्रवंती राज्य का युद्ध प्रभाव श्रासेन जनपद पर स्थापित हो गया हो।

यौद्ध साहित्य में शूर्रासेन और मयुरा-वीद्ध साहित्य में सोजम महाजनपद' के शंवर्गत यूरमेन तथा, उसकी राजधानी मयुरा का उन्लेख मिलता है। जातक साहित्य तथा कित्यय ग्रम्य बीद्ध मन्यों में मयुरा संबंधी विजय विवरण प्राप्त होते हैं। घट जातक में कृत्य-कालीन ऐतिहासिक पर्रापा की उद्ध कहियाँ मिलती हैं, परंतु इस जातक में महाभारत और प्ररा्णों में प्राप्त कृत्य-क्या के श्रतितक कोई विशेष तथ्य उपलब्ध नहीं है। कहीं-कहीं तो घट जातक में तथ्यों को यहुत तथीइ।-मरोहा गया है श्रीर हुद्ध विधित्र कर्य-आधी की भी एष्टि की गई है, जैसे—ब्रासित जना मगरी के राजा महाक से कलक कंस-जयक स तथा पुत्री देवगत्मा (देवगम्म) ना वर्णन, देवगत्मा का 'उत्तर मथुरा' के निवासी उपसागर से विवाह तथा उनके दस पुत्रों का जीनिय रहता, श्राष्ट्र। ?

श्चर्यतिपुत्र (अविविषुत्तों) का नाम बौद साहित्य में अनेक जगह मिलता है । जलितिनस्तर मंध में श्वरतेन के राजा सुवाहु का भी उवलेख आर्थी में मिल नहीं कहा जा सकता कि सुवाहु और घर्यतिपुत्र में क्या संबंध था। मिलम्मिनिकाय चाहि मंधी से ज्ञात होता है से अवंतिपुत्र यह के वैदिक-धर्म का अनुवायी था, परंतु वाद में वह बौद हो गया। हो सकता है कि बौद विद्वान महाजायावन (महाकच्चान) का उस पर ममान पड़ा हो। में श्रोचर

२. पाणिनि ने अपने समय के जनपदों—मद्र, इशीनर, कुरू, भरत, सीनीर, अरमक, कीराल, काशी, मगम, किलग आदि—का रुल्लेस किया है। परन्त शरसेन का नाम अष्टाप्यायी में नहीं मिलता।

श्री अपने के प्रश्निक करिया में कहा जात कर कार्या में नही मिलता। अनिक के जात के किया में मिलता। अनिक के जात के किया में किया में किया में किया में किया मिलता है। महाचात में किया मानता है। महाचात में मध्य में एक धनी सेठ की विद्वारी कन्या ना हाल विस्तार से दिया है (महाचस्तु—चीठ सीठ लाहा का संठ, पुठ १६०)।

४. मिनमिनिशय (जिन्द २, पृ० = ३) में महारुचान के साय अवंति पुत्तो का संवाद वर्णित है, जिसमें जातिगत चड़ाई-छुटाई को हेय बतावा गया है । माधुर्य सुरांत के अनुसार इन दोनों की भेट मथुरा के गुदयन में हुई ।

यूनानी इतिहासकारीं के हन वर्षोंनों पर विचार करने से पता चलता है कि सेगर्धनीज के समय में मधुरा जनपद 'श्रासेन'। व कहलाता था थीर उसके नियासी 'शीरसेन'। हेराष्ट्रीज से यहाँ तास्पर्य अधिकृष्ण से हैं। ई० पूर्व चीधी शती में श्रासेन जनपद के लोग श्रीकृष्ण को यदि देवरूप में नहीं तो महापुरूप के रूप में खयस्य मानते रहे होंगे थीर उनके मित बड़े खादर का भाव रस्तोर रहे होंगे।

शीरसेन सोगों के जिन दो बड़े नगरों का उस्लेख किया गुपा है उनमें पहला तो स्वष्ट ही मधुरा है । दूसरा 'श्लीसोबोरा' कीन सा नगर था, यह विवादास्पद है । जनरल एलेक्जंडर कनियम ने प्रव से लगभग =० वर्ष पूर्व श्रपनी भारतीय भूगोल लिखते समय यह स्थापना की थी कि क्वीसीयोरा व दावन के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसकी पुष्टि में उन्होंने लिखा था कि कालिय नांग के वृ दावन में रहने के कारण इस नगर का नाम 'कालिकावत' हुआ था। यूनानी लेंदकों के क्लीसोबोरा का शुद्ध पाठ वे 'कालिसोबोक' या 'कालिको-बोत" समभते हैं। उन्हें इंडिका की एक पुरानी प्रति में 'काइरिसोबोक' पाठ मिला, जिससे उन्हें इस श्रनुमान को बल मिला। 13 परंतु कनियम का यह श्रमुमान ठीक नहीं प्रतीत होता। वृ दावन में रहने वाले नाग का नाम, जिसका श्रीकृष्ण ने दमन किया, कालिय मिलता है न कि कालिक । पुराणों या श्रन्य किसी साहित्य में युन्दावन की संज्ञा कालियावर्ष या कालिकावर्ष मिल सके, इसमें भी संदेह है। यदि हम क्रीसोबोरा को वर्त मान वृदावन माने तो हिनी का यह लिखना कि मधुरा और नलीसोबोरा के बीच से यमुना नदी बहती थी, श्रसंगत सिद्ध होगा, क्योंकि वृ दावन श्रीर मधुरा दोनो ही यमुना नदी के एक ही चोर स्थित हैं।

कनिष्यम ने खपनी १८६२-६३ की खोज-रिपोर्ट में बलीसोबोरा के संबंध में खपना उपर्युक्त मत बदल कर इस राज्द का मूलरूप 'केशवपुरा'' माना खौर उसकी पहचान उन्होंने केशवपुरा वा कटरा नेशवदेव के मुहल्खे से

१२. यह नाम शहुम्न के पुत्र शुरसेन के नाम पर पड़ा और लगभग ई० सन् के प्रारंभ तक जारी रहा। इसके धनंतर जनवद का नाम उसकी राजधानी मधुरा के नाम पर 'मधुरा' प्रचलित हो गया। देखिए पीछे प्र० १४-४ तथा 'मधुरा परिचय' प्र० ११-१६। १३. देखिए कॉनियन्स पॅरबंट जिओवकी आफ इं क्या (कत्तकता.१६-४४),

की । केशव या श्रीकृष्ण का जन्मस्थान यहाँ होने के कारण यह स्थान केशव-पुरा कहजाया । \* \* कनियम का कहना है कि यूनानी जेसकों के समय में यमुना की प्रधान धारा या उसकी एक वही शाखा वर्त मान कटरा केशवरेव की पर्ये दीवाल के नीचे से बहती रही होगी श्रीर उसके दूसरी श्रीर मधुरा शहर रहा होगा । उन्होंने इस दीवाल के नीचे की श्राप्तिक निचली भूमि की धोर संकेत किया है, जो उत्तर में सीधी संगम-तीर्थधाट तक दिखाई पहती है, श्रीर लिखा है कि यह उस प्राचीन धाराकी सुचिका है जो प्राचीन काल में इधर से बहुती थी और कटरा के दुख श्रागे से दृषिण-पूर्व की श्रोर मुद्र कर युमुना की वर्तभान बड़ी धारा में मिलती रही होगी ! " जनरल व्यतिषम का यह मत भी विचारणीय है। यदापि यह कहा जा सकता है कि किसी काल में यसना की प्रधान धारा या उसकी एक बढ़ी शाखा पर्त मान कटरा के नीचे से बहती रही होगी, पर इस धारा के दोनों खोर एक-एक बढ़ा नगर रहा हो, ऐसा नहीं दिलाई पड़ता । यदि मथुरा से भिन्न 'केशवपुर' या 'कृष्णपुर' नाम का बड़ा नगर वास्तव में बर्त मान कररा कशवदेव और असके भास-पास होता तो कोई कारण नहीं कि उसका नाम प्राणों या भ्रन्य साहित्य में न दिया जाता। प्राचीन साहित्य में सप्तरा या मधुरा का नाम तो बहुत मिलता है पर कृष्यपुर या केशवपुर नामक नगर का प्रथक उदलेख कहीं नहीं प्राप्त होता। श्रवः ठीक यही जान पदता है कि युनानी लेखकों ने भूत से मधरा चौर कृष्णपुर (केशवपुर) को, जो वास्तव में एक ही थे, श्रलग-श्रज्जम लिख दिया है । भारतीय खोगों ने गंगस्थनीज को बताया होगा कि शरसेन जनपुर की राज-धानी मधुरा 'केशव-पुरी' है । उसने इन दोनों नामों को एक-दूसरे से पूधक् समक्त कर उनका उर्वेश प्रका-धला नगर के रूप में किया होता । यदि श्रासेन जनपद में मधुरा श्रीर कृष्यपुर नाम के दो प्रसिद्ध नगर होते तो मेगस्थनीज के कुछ समय पहले उत्तर भारत के जनपदों के जी वर्णन भारतीय साहित्य (विशेष कर बीद एवं जैन प्र'धा ) में मिलते हैं, उनमें जहाँ शासीन जनपद के मधुरा नगर का उस्त्रीय है वहाँ इस जनपद

१४. लैसन ने भाषा-विज्ञान के आधार पर वर्तासोयोरा का मूल संस्कृत रूप 'कृष्णपुर' माना है। उत्तरा अनुमान है कि यह स्थान आगरा में रहा होगा। (इंडिस्पे आल्टरटुम्सकुंडे, यॉन १८६६, जिल्द १, पुष्ठ १२७, नोट ३)।

१४. कर्नियम—आर्केश्रोलाजिम्ल सर्वे आफ इंडिया, ऐनुखल रिपोर्ट, जिल्द २० (१८६२-३), पृ० ३१-३२ ।

दूसरे प्रमुख नगर छुम्बपुर या केशवपुर का भी नाम मिलता । परंगु न प्र'यों में कहीं इस दूसरे नगर की चर्चा नहीं मिलती। छीसोबोरा की हचान महावन से करना भी युक्तिसंगत नहीं ।<sup>96</sup>

पिछले मीर्थ शासक—ई० पूर्व २३२ में खबोक की मृत्यु के वाद मशः सात मीर्य शासक मगध साम्राज्य के अधिकारी हुए । इनके नाम राखादि साहित्य में विभिन्न रूपों में मिलते हैं । संभवतः कुनाल, जलीक, प्रभागसेन, दशर्य, संप्रति, शासिक्युक तथा बृहद्वथ ने क्रमशः राज्य किया । (नमें कोई ऐसा न या जो इतने वहे साम्राज्य को संभावता । कलस्यरूप खशोक ह वाद ही मीर्थ साम्राज्य का हास होने लगा । संघ्य के दिख्य में खोम (सासवाहन ) यंश ने मीर्थ सत्ता से मुक्त होकर अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया । इचर उत्तर-पश्चिम में वैविद्रया के यूनानी राजाओं ने हाथ-पैर पारने शुरू किये । ई० पूर्व १६० के लगभग डिमेट्रियस ने भारत पर खाकमण कर दिया और मीर्थ राजा शृहद्वथ से साम्राज्य के उत्तर-पश्चिम का गुक वड़ा भाग होन लिया। इन तथा विविध श्रांतरिक भगभों के कारण मीर्य शासन की नींव हिल गईं।

शु ग वंश का आधिपत्य (ई० पूर्व १८५—ई० पूर्व १८०)— बृहद्रथ मौर्यं वंश का संतिम शासक हुता । उसे उसके बाह्यण सेनापति पुष्यमित्र ने ईं ० पूर्व १८२ में मार कर मौर्य वंश की समाप्ति कर दी । पुण्य-सित्र से सगध साम्राज्य पर शुंग वंश का शासन श्रारम्भ हत्रा । इस वंश में पुष्यमित्र के बाद धरिनमित्र, वसुमित्र, भागवत, काशीपुत्र-भागभद्र बादि नी भ्रन्य राजा हुए। शुरसेन प्रदेश पर लगभग ई० पू० १०० तक शु ग-शासन दृढ़ चना रहा । शुङ्गवंशी शासक वैदिक धर्म के मानने बाले थे । उनके समय में भागवत धर्म की विशेष उन्नति हुई। शुंगराजा काशीपुत्र-भागभद्र के यहाँ वचशिला के यूनानी श्रधिपति श्रंतलिकित (ऐन्टिश्चलकाहुइस) के द्वारा भेजा १६. श्री एफ० एस० पाउज का अनुमान है कि यूनानियों का क्लीसोबोरा वर्तमान महावन है, देखिए एफ० एस० प्रोडज-मधुरा मेम्वायर ( द्वितीय सं०, इलाहाचाद १८८० ), पृ० २४७-८ । फ्रांसिस विलफोर्ड का मत है कि क्लीसोंबोरा वह स्थान है जिसे मुसलमान 'मृगूनगर' श्रीर हिंदू 'कलिसपुर' कहते हैं-एशियाटिक रिसर्चेज (लंदन,१७६६), जि॰ ४, पृ० २७० । परंतु उसने यह यह नहीं लिखा है कि यह मूगू: नगर कीन सा है। कर्नल टाड ने क्लीसोवोरा की पहचान आगरा जिले के बटेरवर से की है ( प्राउज, वही, पू॰ २४= ) ।

हुमा देखियोदोर (देखियोडोरम्) नामक राजरूत याया था । यह राजरूत भागवत धर्म का चतुवायी था। इसने दिदिया नगरी (निलमा, मध्यभारत) के साधुनिक धेमनगर नामक स्थान पर बामुदेव इच्य के सम्मान में एक महस्थ्यात प्रतिशादिक क्या। इसका पता यहाँ पृथि मधे एक शिलालेग में चलता है। इससे प्रकट दें कि ई॰ एवं रूसरी शखी के मध्य सक भीहत्य की पूजा का प्रधान मधुरा के यादर भी ही सुद्धा था बीर उन्हें देशों में केंद्र माना

पुष्पित्र के ममय में यैयाकरण परं तकि हुए, जिन्होंने पाणित की सहारपाथी पर मिल्य महाभाष्य की रचना की । हम मंध से पुष्पित्र इसा सरवमेश्य यह करने का पता चलता है, जिमकी पुष्टि सपोश्या से माह एक किय में होती हैं । महाभाष्य में परं जिल्ले मधुरा का उच्छेग्य करते हुए सिल्या है कि यहाँ के जोग संकारय तथा पाटिजयुत्र के निवासियों की सर्वेश सिल्या है कि यहाँ के जोग संकारय तथा पाटिजयुत्र के निवासियों की सर्वेश सिल्या है कि यहाँ के जोग संकारय तथा पाटिजयुत्र के मुक्य नगरों में मधुरा की भी गयना थी। कई यह स्वायारिक मार्ग मधुरा होकर गुजरते थे । यहाँ से होकर एक सदक पैरंजा नगरी होती हुई ध्यवस्ती को जानी थी। वयग्रिका में पहिल्य की स्वार तथा पर दिख्य में विदिश्य और उज्जितनों की स्वार जाने याती वही सहके भी मधुरा होकर वाकी थी। आपत्र जैन तथा चैन्न भने के उन्होंने के कारण होने के सारण होने सक्ता में मधुरा की प्रतिद्वि बहुत वह गई।

यवन-आक्रमण — हाहों के ग्रायन-काल में उत्तर-दिश्यम की थोर से उत्तर भारत पर यन-धानमणों का उश्केल राजानीन साहित्य में मिलता है। " वे ययन वैविद्या के यूनानी ग्रायक थे। डिमेट्रियम नामक गूनानी

(७. नगरी, पोमुंडी खादि खानों ने प्राप्त श्रमिलेखों से भी इसकी पुष्टि होती हैं।

१=, "क्षांकारचकेम्बरच पाटलियुवकेम्बरच माधुरा श्रामहरातरा इति" (महाभाष्य, ४, ३, ४०)। संकारच का श्रायुनिक नाम संक्रिता है, जो उत्तर प्रदेश के फर्करराजद निले में कालो नदी के तट पर स्थित है।

१६. पर्तजिल ने महाभाष्य में इस श्राक्षमरा को उल्लेख इस प्रकार कियां है—"अफ्रयायनः साकेतं", 'अफ्रयायनो मण्यामिकाम्' (त्तक भाव २, २०, ६०)। कालिहास ने भी मालियकानियित्रं में पुत्यमित्र के सात्रे वस्त्रीमक के साथ सिंखु (यहान की सहायक) नहीं के तट पर व्यन्तों के संप्राम का वर्षांन किया है। यह सिंखु मण्यभारत में वहनी है।

श्रीर साकेत (श्रयोध्या) तक श्राहमण किया। गांगी संहिता के युनपुराण में यवनों के द्वारा साकेत, पंचाल श्रीर मशुरा पर श्रिपकार करके सुसुमध्यन (शाटलियुन) पहुंचने का विवरण मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि यवनों का यह श्राक्रमण भारत में काफी दूर तक हुआ तथा इसके कारण जनता में हुन्दु समय तक घवड़ाहट फैल गई। " परंतु आपसी कजह के

राजा पुष्यमित्र का समकालीन था। परिचमी पंजाव में श्रपनी शक्ति वड़ा लेने के बाद डिमेट्रियस ने ही संभवतः मधुरा, मध्यमिद्या (नगरी, चित्तीद के संमीप)

कारण यवन-सत्ता मध्यदेश में न जम सकी।
पुष्पिमप्र के दसय में किना (उदीसा) का राजा लारवेल था। यह
यहा शिक्शाली तथा लोकप्रिय शासक था। उडीसा के हथ्योगुर्फा नामक
स्थान पर लारवेल को एक ग्रह्मी लेला लुदा हुया है। इस लेल से ५ता चलता
है कि यनन राजा दिमित (डिमेट्टियस) के श्राक्रमण का हाल सुनकर लार-

चेल उससे मुकाबला करने के लिए परिचम की ग्रोर पहुँचा श्रीर उसके श्राने की खबर सुन कर दिमित पंजाब की श्रोर वापस चला गया। डिमेट्रियस की भ्रायु के बाद उत्तर-परिचम भारत में यूनानी सत्ता

डिमेट्रियस की मृत्यु के बाद उत्तर-परिचम भारत में यूनानी सत्ता विश्वद्वतित हो गई। डिमेट्रियस के समय शुद्ध-शासन की जो घका पहुँचा था उसकी चिन-पुर्ति शीप्र हो गई। पुण्यमित्र ने शस्ति का संगठन कर साम्राज्य का विस्तार वहाबा। <sup>8</sup>ै ५रिचम की ग्रोर से यूनारियों के श्राक्रमण शाद में भी

२०. ''तत: साकेनमाक्षम्य पंचालं मथुरांस्तथा । ययनाः दुष्टविकान्ताः प्राप्त्वन्ति दुसुमध्यजम् ।। ततः पुष्पपुरे प्राप्ते कर्तृमे प्रथिते हिते ।

ततः युन्धुर प्राप्तं भद्रमं प्रायत हित । श्राकुला विषया सर्वे भविष्यति न संरायः ॥ मध्यदेशे न स्थास्यति यवना युद्धदुर्भदाः । तेषां अन्योन्य सम्भावा भविष्यति न संरायः । स्थासमक्रोत्यितं चोरं युद्धं परमदाहरणम् ॥"

(पँचम सं०, कलकत्ता, १६४०), पृ० ३७१।

(सुगपुराण-कर्न का वृहस्तेहिता संस्करण, पूठ ३५-३=) २१. पुष्पमित्र के समय शुद्ध साम्राज्य दक्षिण में नर्पशा तक केल गया। पाटलिपुत, भयोभ्या तथा विदेशा इस बड़े राज्य के केंद्र नगर थे। विदेशा में पण्यित्र ने ऋपने पत्र अगिनिश्च को प्रणामक निकल

निरुत्त निर्माया तथा विदश्त इस यह राज्य के कह नगर ये। विदशा में पुष्यिभन्न ने ज्याने पुत्र आनिर्मित्र को प्रशासक हियुक्त किया। सम्भवतः मथुरा का शासन कुछ समय तक विदिशा केन्द्र ढारा ही संचाहित होता रहा। विज्यावदान तथा बौद्ध लेखक तारा-नाथ के अनुसार जालंघर और शावल भी पुष्यिमत्र के साम्राज्य के ज्यातगत थे (दे० रायचीधरी-नोलिटिकल हिस्ट्री ह्याक एरवंट र डिया होंगे रहे । काजिहाम के नाटक 'माखविकाम्निमित्रे' में जात होता है कि सिंधु रही के सट पर प्रतिसिध के सहके यमुसिध की मुठर्नेड यवनी में हुई धीर भीषण संग्राम के याद सवनी की प्राप्तत हुई । दवनी के इस फाम्मय का नेता सम्भवतः मिनेष्टर था। इत राजा का नाम शादीन बीद माहित्व में 'मिलिइ' मिलता है। इसने मार्गन नातक बीद विद्वान से धनेक दार्घनिक प्रश्न किये, जैसा कि 'मिलिइ-पन्ह' नामक प्र'थ से जात होता है । मिनेंदर के कुछ सिको पर बीच-धिद्ध धर्मधक भी मिलता है और उन पर 'धमिकम' ( पानिक ) सिरा रहशा है । इस राजा के निकंड कावस से संकर मध्य नथा उसके द्विया तक वही संदया में शुध गये हैं। इसमें पक्षा पत्रता है कि मिनेंबर प्रवादी शासक था चौर उसने भारत के यनानी साम्राज्य की वहां लिया था। यूनानी खेराक स्ट्रीयों के लेख में पता चलता है कि मिनेंडर ने उम श्यास नदी को पार कर जिया था जिसके बागे निकादर मधी यह सका था ! इस केंद्रक के अनुसार पंजाब से छेकर सीराष्ट्र तक युनानी सन्। का असर मिनेंडर तथा डिमेटियस के द्वारा किया गया । \* वास्त्र में इन दोनों के द्वारा भारत में यूनानी प्रभुता की जह जमा दी गई चीर पंजाय में खगभग २०० वर्ष सरु धनानी श्राधिपत्य बना रहा ।

परवर्ती शुंग शासिक—पुर्वासय की सृष्य है । यूर्व १६१ में हुई । उसके प्रयाह कानिमाय साम्राहर का क्षित्रका हुया । व्यक्तिमय के बाद प्राची में क्षत्रका वानुवेष्ट, वाल्किम, क्षार्वक हुया । व्यक्तिमय, क्षार्वक हुया । व्यक्तिमय, साम्राहर का क्षार्वक हुए । दुस्तिक, प्रोवक्ष्म, क्षार्वक हुए । दुस्तिक हैं । दिखें तथा किने करों में साम्राहर किने साम्राहर के साम्

२२. रायचीधरी—वही, पृ० २८०-८१ ।

यद्याप शुनायशीय शासक वैदिक धर्म के अञ्चयायी थे, <sup>33</sup> तो भी इनके शासन पाल में वीद धर्म की अच्छी उन्नति हुई। सौंची जोर भारतुत क कई वहे स्पूप तथा यहाँ की प्रसिद्ध वेदिकाएँ शुनो ही के राज्य-काल में निर्मित हुई। योधाया मिदर की वेदिना का निर्माण भी इनके शासन काल म हुजा। अहिच्छन के राजा इन्निम तथा मशुरा के शासक मक्जिन और उसकी रानी नागदी के नाम योधगया की वेदिका में उसीण मिलते हैं। <sup>34</sup> इससे पता चलता है सि सुदूर पचाल तथा ग्रूरसेन जनपर में भी इस काल म वीद धर्म के प्रति जारण विस्तान यो।

शु ग वश की अधान शाला का श्रतिन राजा द्वमृति था। उसे उसके मनी वसुदेव ने भार डाला । वसुदेव स पाटिल पुत्र पर करा वश के शासन का शास्मा हुआ। इस वश का राज्यकाल ई० पूर्व ७३ से ई० पूर्व २८ तक रहा। इसके याद दिल्ला के श्राप्त वश द्वारा मगध के कराव शासन का श्रन्त कर विश्व गया।

मधुरा के मित्रवसी राजा— यदावि श्वक्त वस की प्रधान शाला का अन्त हो गया, तो भी उसकी थन्य कई शालाए बार में भी शासन करती रहां । इन शालावां के वेन्द्र शाहिन्द्वता, विद्वित्ता, मधुरा, प्रयोध्या कथा भौशायी थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें से कई शालाए पुण्यमित और उसके उसत्तिकारिया के समय स ही चली था रही थीं थीर प्रधान शक्त वस की अधीनता में विभिन्न प्रदेशा का शासन कर रही थीं। मधुरा स धनेक मित्र रानाओं के सिक्ष मित्र हैं, जिन के निवस्त कियान, स्मिथ, एलन आदि के द्वारा सुद्रा सुच्या में विथे ये हैं। जिन मित्र नाम बाल शासक के सिक्ष मधुरा से प्राप्त पुण्य हैं वे वे हैं—गोमित्र प्रथम का हित्रीय, स्विभिन्न, रहमित्र सुप्तीमित्र धीर विष्णुभित्र। इनमें से गोमित्र प्रथम का समय ईं पूर्व २०० के लगभग प्रतीव होता है। सन्य राजाशा ने ईं० पू० २०० से लेकर ईं० पू० १०० या उसके छल्न याद तक शासन दिया। इनके स्रतिरिक्त विस्तित विवाह से स्वित्त हम्मा

२३. पुष्पिम के द्वारा दो अश्वमेष यद्य रहने का उल्लेख श्रयोध्या से प्राप्त एक लेख में मिलता है (एनीमाफिया ह डिमा, जि॰ न्॰, पु॰ ५५-न)। पत्तजिल के महामाज्य में पुष्पिम के यदा का जो उल्लेख है उससे पता चलता है कि स्वय पत्तजिल ने इस यहां में भाग लिया था। न्४. रायचीघरी—वहीं, पु॰ ३६-१३। ब्रह्मित मधुरा का प्रतापी शासक प्रतीत होता है। इसले सिक्षे बड़ी सत्या म प्राप्त हुए हैं। १८४४ के प्रारम में ब्रह्मित के लगभग ७०० ताये के सिक्ष का बड़ा देर भगरम में महामित्र में लगभग ५०० ताये के सिक्ष का बड़ा देर भगरम में मिलता है।

मिक तथा दत्त नाम वाख रामाओं व भी निक्दो मधुरा स बात हुए हैं। "

उपशुँक सित्र रानाथा क निष्टों क माधार पर इन रानाथा का काल तम निरुष्य करना थायत कठिन है। याना तक कह एमा थ्रमिला नहा प्रास् दुखा नियम दून रानाथा ना पारस्परिक सबध जाना जा तक। इस् निद्धाना रा खनुमान है कि मधुरा म पाय गण उन्न निक्के सदिष्ड्या क मित्र बरोध शामकों कहें। वै परतु यह मत्त ठोक निर्णो। सधुरा ठ याहर इस प्रकार कमिक्क नाममात्र का ही मिल है। समुरा क निष्ठा पर युक्त थार हाथ म नमल लिय हुए खस्मा और तूसरी और हाथियों का जिल्ला मित्रना ह। प्राल वाल मिक्का पर एक थार प्रवास क तीन विश्वप चिद्व और नाथ साथ। पत्ति साथक का नाम निया रहता है। दूसरा तरफ नाय द्वय प्रविमा रहता है।

पिल म शामक का नाम निया रहता है। दूसरा तरफ प्राय दय प्रतिमा रहना है। म दूरा स प्रात हुए दस' नामाकित सिक्षे सिश्र शामका क गर् क प्रभीत हात है यपिय दाना का बता शाय एक देसा ही सिलता है। असिबम न मशुसा स शास शासना नामक राजा का भी उदलाय किया है। यह नरह नहीं के यह राजा रिम बद्धा संग्वधित था खीर हमका निश्चित समय नयाथा। भानवम ने राज्य ननपड़ तथा खादु नायना क ना कुछ सिक्क मधुरा म शास किय थ।'' हनका व्याधिषस्य मशुसा म न होकर उसक परिचम तथा उत्तर पण्यिम म रहा प्रशास हाता है।

- ७ कनियम-कायस स्थाफ एरवट **इ** डिया, पूर्व नधा

<sup>- 7</sup> इतिए वर्तिवम-क्यस स्नाफ एराट इ डिया (लन्स, १८८६), पृ०

द ६ फ़लर ६, विसर सिम्य-कैटलाग स्नाफ प्रायस इन हि इ डियन

म्यूजियम, नलरत्ता, जिल्ह १ (आलसकाई, १६०६), पृ० १६०६

तथा एला—नरलाग आफ हि आयस प्राफ एर्थट हाड्या (लहन,
१६६६), पृ० १६६ ६१ मिनुरा के स्वयरिप राले से वृत्तिवम रोगर

ताव वा सिका मिला था, जिस पर स्रशोर-रालीन ब्राझी म
'त्रपातिस्य (१) लिएगा था (आई० सर्व रिपोर्ट, जिल्ह १, प्र ४)।

डा॰ जावसवाल न गाँ में दुख सिकों के स्राथार पर मधुरा करा

नम्य शासका—सुमित्र तथा अजन्य का भी स्रमुमान दिया या । नसी
प्रकार तिज्ययग नामन एव नय शासर ना भी पता चला है (गाँक
स्नाफ न्यूमिस्मिन सोसायनी स्नाफ इ डिया, जि॰ इ, पृ० ३०)।

र द्विए जन्मी० पायल प्राइस या लेख—जनकेल स्नाफ यू पो० हिस्टा
दिवल सोसायटी, जिल्ह १६, पृ० ००३।

#### यध्याय ७

# शक-कुपाण-काल

[लगभग ई॰ पूर्व १०० से २०० ई० तक]

प्रश्नेन जनपद पर गुद्ध गंद्य भी प्रश्नुता लगनमा हूँ ॰ एवं १०० तक मनी रही। हुनके याद उत्तर कारत की राजनित्क स्थिति में परिश्नान प्राथा। उन्होंने हिला की मांत्र प्राप्त (या माश्रभुत्य) लोगों आ जोर यहुत वह गया। उन्होंने हिला तक पहुंच कर यहाँ की रुद्ध-तक्ता को समास कर दिया। इपर सधुरा में प्रोर रिश्वा तक पहुंच कर यहाँ की रुद्ध-तक्तात साया, ज्यिने यहाँ के मित्रवंशी राजाणों की शक्ति को हिला दिया। उत्तर-पित्यम भारत की तत्कालीन राज नेतिक परिस्थिति का लाभ उठा कर शक्त कोया ग्राप्त वहने वेला कि पूर्व में शुक्त सामाम्य की श्राप्त को सक्ति को सक्ति कर दिया। अब उन्होंने देला कि पूर्व में शुक्त सामाम्य की श्राप्त को सक्ति को सक्ति त्या अव श्राप्त में श्रीर शुक्त सामाम्य के प्रश्निक सामाम्य के प्रश्निक सामाम्य के परिचमी भाग को श्राप्त के श्रीकार में कर लिया। इस जीते हुए प्रवेश का केन्द्र उन्होंने मधुरा को बनाया, जो उम्प समय उत्तर भारत में भर्म, कला तथा व्यापारित चालायान का एक अध्यान नगर था। रिशा के उत्तर परिचमी राज्य की राभाचाने तथ्यिला हुई। धोर पीरे राजशिक्ता कोर मधुरा पर शक्तों की श्री श्राप्त हुई। धोर पीरे राजशिक्ता कोर मधुरा पर शक्तों की श्री श्राप्त हुई। धोर पीरे राजशिक्ता कोर मधुरा पर शक्तों की श्री श्राप्त हुई। धोर पीरे राजशिक्ता कोर मधुरा पर शक्तों की श्री श्राप्त हुई। धोर पीरे राजशिक्ता कोर मधुरा पर शक्तों की श्री श्राप्त हुई। धोर पीरे राजशिक्ता कोर मधुरा पर शक्तों की श्री श्राप्त हुई। धोर पीरे राजशिक्ता कोर

प्रारम में मधुरा क जपर जिन शक राजाया का व्याधिपत्य रहा उनकी उपात्र 'पत्रय' मिलतो ह । सप्रशिका के राज्य-सासकों की भी यही उपाधि थी। वीरे-पोर व्यक्ति प्रमादा सासका ने 'महा-चत्रय महाराजायो या सम्राटों के समकद सामने लगा उनकी चीर से विभिन्न प्रदेशों के शासनार्थ जो उपशासक नियुक्त होते उनकी सहा। 'पत्रय' प्रसिद्ध हुई।

पत्राय में सको क पहले प्रतापी राजा का नाम मौध्रम सिखता है। इसक सिक्के अच्छी मरया में प्राप्त हुए हैं। वलसिला से प्राप्त एक साम्रपन्न म इस राजा का नाम 'मोग' मिला है। इसका समय ई० पूर्व 100 के लगभग

संभवत- इसी समय से जनपद का नाम भी श्रुरसेन के स्थान पर 'मधरा' प्रसिद्ध हो गया ।

माना जाता है। मोग्रम ने पूर्वी तथा परिचमी गांधार प्रदेश के मुनानी सम्ब का संग कर दिया । उसका उत्तराविकारी पुत्रेज् प्रथम हुसा । उसके बाद पुत्रेज् द्विमीय, गोम्ब्रीफरम चादि भनेक प्रवादी सक सामक हुए । तत्परचात सकी क

पुसुलक यंश का ऋषिकार यहाँ स्थापित हो गया।

मधुरा के राक्र शामक (लगभग ई० पूर्व १००से ई० पूर्व ४७ तर)-मधुरा पर जिन शको ने राज्य किया उनके नाम मिखी सथा धनिनेसी द्वारा जाने गये हैं। प्रारम्भिक चत्रप शासकों के नाम हगान चौर हगानय मिनते हैं। इनके विक्षों से प्रतीत होता है कि इस दोनों ने कुछ समय तक यस्मिबित रूप में शासन दिया । संभवतः व दोनों भाई थे । सुद्ध सिद्धे केवल इगामप नान के मिले हैं। दो अन्य शासकों के नाम के साथ भी 'चत्रप' शब्द निजवा है। ये शिवघोप तथा शिवदृत्त हैं। हनके लिखे कम मिले हैं, पर वे परे महाव के

है। इनके तथा हमान और हमामप के निकों पर एक ग्रोह जप्नी श्रीर दयरी धोर घोडा बना रस्ता है। राजिनुल-ह्यान-ह्यामप के बाद राजनुल मधुरा का शासक हुया।

इसके सिक्कों पर निम्मलियित खरोड़ी लेख मिलते हैं— ५—'चप्रतिष्ठतच्यम स्वयुक्त रंज्यलस'

२--'ढ्रप्रस ध्वतिचन्नस रजनसम'

३—'महाचय्यय स्वतिच्यस स्वलस

राज्यन के ये सिक्के यही संस्था में प्राप्त हुए है और कई नौति के हैं। उने सिक्षों पर 'खनपस' के स्थान पर 'महाधनपम' मिखता है। उसकी 'अमतिहत-चक्र' उपाधि इस शासक के स्वतन्त्र श्रस्तित्व तथा शक्ति को सचित करती हैं। इसके सिक्के सिध-घाटी से लेकर पूर्व में गगा-यमना दोश्राय तक मिले हैं, जिनसे राजु उन की बिस्तृत सत्ता सिद्ध होती है । इसके समय में मधुरा राज्य

की मीमाएं भी वह गई होंगी। मोरा (जिला मधरा ) से ब्राह्मी जिपि में क्षे० एतन—कार्यस त्राफ एश्यंद्र इंडिया, भूमिमा, पू० १११-१२

 इसके नाम रजुवुल, रंजुवुल तथा राजुल भी मिलते हैं । यह पहले शाकल का शासक था । हुगान और हुगामप के साथ इसका क्या

संबंध था. यह स्पष्ट नहीं ।

 विषय का अनुमान है कि मधुरा के चत्रपो के समय मधुरा-राज्य का विस्तार उत्तर में दिल्ली तक, दक्षिण में ग्वालियर तक तथा पश्चिम में अजमेर तर था। वनियम-स्वायंस आफ ऐश्यंट इ डिया ( लंदन १८६१ ), प्रष्ठ ८४; एलन-वही, भूमिका, पु० ११६-११४।

लिया हुआ एक सहावर्ष्ण शिलालेल प्राप्त हुआ है, जिसमें राउछुल के लिए 'महाचयपस' राष्ट्र का प्रयोग हुआ है। इस लेल में राउछुल के एक पुत्र का भी उल्लेख है, पर उपका नाम हुट गया है।

१८६६ ई० में मधुरा से प्रथर का एक सिह-शीर्ष मिला था जो इस समय लंदन के बृटिश म्यूजियम में हैं। इस पर घरोछी लिपि सभा प्राष्ट्रत भाषा में बई लेख उत्कीर्ष हैं। इनमें पृत्रप शामको सभा उनके परिवार वालों कनाम मिलते हैं। एक लेख में महाधप्रप राजुख की पटरानी कमुहुष्य (क्षेत्रीकिंग) के द्वारा उद्ध के व्यवशेषों पर एक स्त्य तथा 'शुदा विहार' नामक मठ वनवाने का जिक्क हैं। संभवता यह विहार मधुरा में यमुना-नट पर वर्ज मान सहिंद टीला पर था। ' यहीं से उक्त सिंह-शीर्ष मिला था। इन लेखों के भन्नतार मधुरा के धन्नपों का वंदा-वृष्ठ इस प्रकार वनता है '——



सिद्द-शीर्ष-पर बस्कीर्ण लेखों से रहुल ( राह्युल ) की पत्नी खयित ष्ट्रमुद्दा ( कंपीतिका ) के द्वारा पपती मां, दारी, भाई थादि के सहित उक्त रुपूर वथा गुदा विदार नामक संधाराम के निर्माण का वथा शाक्यमुनि हुद के प्रति सम्मान प्रकट करने का पता चलता है । ये संग्रासम श्रादे सर्वास्तिवादी वीदों के उपयोग के लिए बनवाये गये। ' उक्त सिंह-शीर्ष क्या सिखेटी प्रवस्

७. कोनो—बही, पृ०४≍~६ **।** 

इस टीले से सिलेटी पाथर की एक-अत्यंत कलापूर्ण की-मूर्ति मिली है, जिसकी बनावट श्रीर वेशापूर्ण से प्रकट है कि वह किसी विदेशी महिला की प्रतिमा है। यह श्रमुसा कु किसाव प्रतित होता है कि यह प्रतिमा स्वयं कंबोजिका की होगी, जिसने मधुरा में बौद्ध मठ शादि का निर्माण कराया।

६. दे० स्टेन कोनी-खरोधी इ'स्क्रिपांस (कलकत्ता, १६२६), प्र०४७ ।

शोदाम का समकाजीन वशिशाला का शामक पितक था। मशुस मिंद-शार्ष पर भुदे हुए एक लेख में पितक की उपाधि 'महाशवर' ही। तपरिव्या में त्रास मं० अम के एक दूमरे लेख में 'महाशावपति' पितक के शाया है। ऐसा प्रवीध होता है कि ये शांमों पितक एक ही है जे शोजात मशुस का प्रयप था उसी समय के श्रास्त्राम पितक वशिशाला में प्रवप था। मशुस-जेख में पितक के साथ मंत्रिक जा नाम भी दिया हुआ गर्धशरा गार्व ( जि॰ मशुस) से श्रास एक लेख में प्रयप घटाक का ना मिलवा है। 'शे शोडास के साथ हन प्रत्यों का क्या मंत्रंच था, यह बन कित हैं।

हैं हैं पर्स पहली शर्म का पूर्वाव परिचर्मांतर भारत में प्रहान की मसुरावा का समय था। इस काल में यहारिता में लेकर उनरी मह तक शक्तें का योलयाला हो गया था। है विचरिता में लेकर उनरी मह तक शक्तें का योलयाला हो गया था। है विचरिता में लुसुल वंशी लि तथा पित कर रामिशाली शामक थे। मधुरा मरेश में रामुद्ध तथा गहरान है शासक थे। नहपान का जामाला उपारता (श्वप्रभवरण) था, जिसके ममा शक्तें का प्रशास प्रशास के थे। नहपान का जामाला उपारता (श्वप्रभवरण) था, जिसके ममा शक्तें का प्रशास प्रशास प्रशास के थे। श्वप्रभवरण था। जासिक तथा लुस्तर की गुकाओं में हमके जो यह स्थित लिय प्रशास हो जनसे पता चलता है कि नहपान तथा उपारता के समय में जनके लिय (गुफा-मंदिरों) का निमाण हुआ तथा जन्म धाने का धानिक कार्य मानी किये गये। इस शक्तें के समय में जनके जा शहर हो हो हमी हमला करने हुआ।

राकों ही प्रशासन है। पूर्व १७ के लगभग उज्जयिनी के उत्तर मालवगण ने श्रवमी शक्ति संगठित कर ली। मावव लोग चाहते थे कि भार में शक्तों को भगा कर पिदेशी शासन में पुटकारा पाया जाय। उन्होंने दक्ति महाराष्ट्र के सक्काडीन सातवाहन शासकों से इस कार्य में सहायना ली जी उज्जयिनी के शक्तों की परास्त्र कर दिया। यह पराभय शक्तों की शक्ति प बज्जयहार सिद हुआ और उन्ह समय के लिए वे भारत के राजनैठिक रंगमंग

११, जर्नेत खाफ़ रायत पशियादिक सोसायदी, १६१२, पृ० १२१। १२. बुख विद्वानों का यद खतुमान कि ने शासक पार्थियन (पहुंच) येरा के थे ठीक नहीं। राजुबुत, नतपान तथा उनके येरा के शासको के जो चेहरे सिक्षों पर मिलते हैं क्वेंदेरिक से यह साप्ट पता चलता है कि पहुंचों से उनकी निर्वात भिन्नता है।

से थोभल हो गये । इसी वर्ष निक्रम संवत् की स्थापना हुई, जो प्रारंभ में 'कृत' और 'मालय' नामों से तथा याद में 'विक्रम' नाम से देश के एक वर्ड भाग में प्रचलित हुआ।

मंधुरा को द्त्र चंद्रा — उडान मे नकों की हार का प्रभाव मधुरा पर भी पड़ा और उहाँ का छत्रप बंदा समास हो गया । मधुरा और उसके आसवास उपलब्ध सिकों से पता चलात है कि इसके बाद वहाँ पर 'द्त्र' बंदा का प्रधिवार स्थापित हो गया। इस बंदा के राजाओं के नाम पुरुष्टर , उसक्त, सामदा प्रथम और द्वितीय, कामद्रच, रोपदत, भवदत्त तथा यलभूति सिले हैं। ' इस सिकों पर प्राय- एक और लक्ष्मी की मुर्ति मिलती है तथा दृत्रिरी और सवार साहित बीन हाथियो की । इनमें रामद्रच (द्वितीय), कामद्रच, रोपदच, भवद्रच, तथा यलभूति के सिकों पर इन राजाओं के नामों के पहले 'द्वो' वा 'राजों शब्द मिलता हैं। दुरपद्रच, उपलब्ध तथा रामद्रच प्रथम के सिकों पर नाम के पहले कोई वृत्रा निरोपय नहीं मिलता। इससे अञ्चान होता है कि 'रजों' या 'राजों' उपलि सहित सिकते परवर्गी सामदक प्रथम के सिकों पर नाम के पहले कोई वृत्रा निरोपय नहीं मिलता।

मधुरा चीर उसके समीप ताँवे के कुछ ऐसे सिको भी मिले है जिन पर 'राजन्य जनपद' लिया रहता है। यह कहना एटिन है कि इनका शासन मधुरा पर रहा या नहीं और रहा तो क्लिने दिनो हक <sup>8</sup>

२२. एकत— बही, भूमिका, पू० १०४-६११, कैटलाग, पु० १०४-६२३, फलक २४, २४ तथा ४३ । कर्तियम ने बेबल बलभूति, रामदत्त और पुण्यक्त के सिका का विषरण अपनी सूची में दिया है — बही, पू० २००-२ । मलभूति संभवतः बन्त-वंग से पुण्यक्ति का मृतिं मलशूति संभवतः बन्त-वंग से पुण्यक्ति का मृतिं मिलती है। रैप्सन तथा सिथ्य द्वारा शावंद्रदत्त या शिखुण्यद्रदत्त नामक राजा के सिका की भी चर्चा की गई है ( जर्नेल खाफ रायल एशियादिक सोसताबटी, १८००, पू० ११४-४ तथा सिथ्य—वही, पू० १६०)। एलन इसे तथा वीरसेन को परवर्ती शासक मानते हैं ( वही पू० १११)। औ बी० घोष के मतानुसार पुरुषदत्त तथा रामदत्त मासक से खीर भग्य तथा सिथ्य—दत्त मुरा के शुंग शासक थे खीर भग्य तथा विदिशा के शुंग राजाओं से मिन्न थे । भी घोष 'पुरुषदत्तस' तथा 'रामदतस' को क्रमरा: 'पुरुषदत्त सुगो' तथा 'रामदत हुगो' वद संत ठीक नहीं प्रनीत होता। वक्त सिकां पर नामांत मं '०दतर' सप्ट है।

## कुपाग वंश

## [लगभग १ ई० से २०० ई० तक ]

सगनग हूँ॰ यह के घार भ से शकों की 'कुयाय' नामक एक शास का प्रावस्य हुआ । विद्वानी ने इन्हें युद्दांच या वाषिक तुरुष्क (तृत्यार ) नाम दिया है। युद्दांच जाति शुरू में मच्य पृशिया में रहती थी। वहाँ में निकाल जाने पर दूस जाति के लोग कम्बोज-नाष्ट्रीक में धाकर यमे श्रीर वहाँ कर सम्यता में प्रभावित हुए। वहाँ से हितुद्दार्श के पार उतर कर वे फितराल दश के परिचम में उत्तरी स्थात थीर हनारा के रास्ते धागे वहे। तुम्तार प्रदेश में उनकी पाँच रियामतें हो गहें। हुँ० पूर्व प्रथम धनी में भारत के माम संपूर्व से गुवायों ने यहाँ की सन्यता की खपनाया।

कुपाणों का एक सरदार कुजुल कर करकाइनिस या। उसने काइन श्रीर कन्द्रहार पर श्रपना श्रपिकार जमा निया । इसके सामे पूर्व में सूनाना शामको को शक्ति श्रव कमजोर हो गई थी, जिसका लाम उठा कर कुजुल ने श्रपना प्रभाव इधर भी बजाना छुक्त किया । पहुंचों को शक्ति को समास कर समने श्रपने शासन का विस्तार पत्राज के परिचन तक कर लिया । मधुरा के श्रामपार नक हुन शासक के हात्र के सुक्ष निक्षे प्राप्त हुए, हैं।

चिम तत्तम ( त्या० १८ --- ७७ ई० ) --- ७ पुत्र के बाद उसका प्रत्न विम तत्तम (विम कप्रशाद्दसिस) ४० ई० के सामगा राज्य का प्रविकारी हुणा। यह पक्षा शिक्तगाली शामक हुणा। इन्द्रुल के द्वारा बोते हुए प्रदर्श के धार्व-रिक्त विम ने पूर्व उत्तर प्रदेश चक धारना अधिकार स्थापित कर खिया। वनारम हुसके राज्य की पूर्वी सीमा हो गई। इस भूमात का प्रमुख केन्द्र मधुरा नगर हुणा। विम के सिक्क पजाब से लेकर पनारस ठक बड़ी मक्या में प्रार्म हुए इ। इन पर एक कोर राजा की मूर्ति मिलती है धीर दूमरी छोर नरी थेल के माय पड़े पुष्ट विच की। विद्वती थोर नरीड़ी लिप में निम्नतिस्तिन नगर प्रस्ता है---

(२) 'महरज रजदिरज हिमकपिशस'

<sup>(</sup>१) 'सहरवस स्वदिरवस सर्वर्षांग इश्वरम महिरवस्म विमक्ट-फिरास त्रदर'

<sup>(</sup>वे) 'महरजल रजदिरजल सर्वलोग इरवर महिश्यर विमक्डफिलम जबर'

उक्त सिक्को पर नेंदी सिंहन शिवमृति के वने होने तथा 'महिश्यस्स' (माहेश्यस्स) उपाधि होने से त्पष्ट है कि यह राना शिव का भक्त था।

सधुरा जिले के माँट गाँप के समीप इटोनरी नामक टीले से जिम की विगालकाय मूर्ति मिली है। इस मृति रा मिर टूट गया है। सिहासन पर वेंग हुणा राजा लग्ना कोट तथा सकारा के डंग का पायजामा पत्र हुए है। हाथ में बढ़ फटार लिये हुए था, जिसकी केवल मूंठ रची है। पैरों में ससमी से उसे हुए केवे जूते पिहने हैं। पैरों के नीचे माझी लेख उपनीर्ण है, जिनमे राजा का नाम ग्रीर उपाधियों इस प्रकार ही है—

'सहाराज राजातिसान देवपुत्र वृपाणपुत्र शाहि विम तस्रम ।'' '

इस बेंदा से पता चलता है कि विम के शायन राख मे एक देवकुता' उद्यान, पुष्करिणी तथा चूप का निर्माण क्या गया।

चीनी ऐतिहानिक परन्यरा के घनुसार जिम के उत्तरी लाखान्य की सुरूप राजवानी विदुष्ट क उत्तर सुदार देव ( न्दरन्या ) में भी भारतीय प्रदेशों का शासन चन्ने के द्वारा कराया जावा था। निम का निस्तर साध्रावय कर के प्रदेशों का शासन चन्ने होता था से दूनरी और उन्तरी सीमाए प्रतिखायथ के साववाहन राज्य से समानी भीं। इतने विस्तर साध्रावय के लिए प्रादेशिक शासकों का होना खाल्यक था। मखुरा में दुरायों के देनहत्त होते तथा विम जी मूर्ति प्राप्त होने से यह पहासान किया जा सकता है कि मसुरा में निम का निमान बुद्ध समय कक खल्यन रहा होगा सीर यह नगर उपाय्य माझाज्य के सुराय के हों में से एक रहा होता।

विम के शासन काल में रोम साम्राज्य के साथ भारत का न्यापार बडा !

१४. इसमे प्रथम तीनो शाद भारतीय प्राधियों के मुचक हैं । 'कुपाए। पुत्र' वश वा परिवायक हैं, दुछ लोग इस शाद से विक को 'कुपाए।' नामक राजा (कुजुल) का पुत्र मानते हैं । 'शाहि' तथा 'तलम' शब्द होती हैं। प्रथम ना खर्ब 'शासक' तथा दूसरे का 'वलवात' है। १८ वेवसुल से मेंदिर वा ख्रीभप्राय लिया जाता है । पर यहाँ इसका खर्ब 'राजाध्या वा प्रतिमानकत्त्र' है। तुपाएं। में सत राजा की मूर्ति जनवा कर 'वेवदुल' से राजे के उत्तर में की प्रथा थी। इस प्रशार का एक वेव-कुल माट के उत्तर में तथा दूसरा महुरा नगर के उत्तर में गोक्सेंबर महिर के पास विनामन था। दूसरी शती से सम्भाट हुविस्क के सामन-नाल के बाद वाले देवदुल की मरन्मत कराई गई।

भारतीय वस्त्र, यहुमृत्य रान, मसाले, रंग तथा लरुष्य को वस्तुर्ण राम साझाउथ को भंजी वानी थीं और वदले में रोम-शासको के स्वर्ष्ण मिक्के वहां मंख्या में यहाँ बाते थे । उत्तर तथा दिख्य भारन के ब्रनेक स्थानों से रोमन जायकों के निक्षों के देर मास हुए हैं, जिनमें दूम बान की दुष्टि होनी हैं। जिम ने नेबि के सिक्के बड़ी मंख्या में चालू किये थे। बिदेगों से ख्याशर को उन्मन करने के लिए उसने ब्रपने मोने के भी सिक्के चालू कराये। ये बोल में ब्राय रोमन मिक्को के बरायर होते थे। इन सिक्कों पर उत्तरी बोर जिस की ही मूर्मि मिलनी हैं, जिससे विम का शैव होना भिद्य होना है। \* \*

के निष्क (७-१०१ ई०)—ियम के बाद उसका उसराधिकारी किन्क हुआ । विदानों का अनुमान है कि किन्छ विस के परिवार का न होकर कुपायों के किसी दूसरे घराने का था। इसने अपने राज्यारोहण की विधि से एक नया संवत् चलाया, जो 'सक संवत्' के नाम से परिव हैं। किनस्क कुपायवर्थ का सबसे प्रतायी शासक हुआ । अफगानिस्तान और कासमिर से नेक का सबसे प्रतायी शासक हुआ गो तक उसके शासन का विस्तार था। किनस्क ने चीन के अनगत मुक्तिस्तान पर भी आक्रमण किया और उसे जीत लिया। अब किन्छ का अधिकार उत्तर में कारागर, यारक'द तथा खोतन तक स्थापित हो गया। चीनी तथा रसेतनी साहिष्य में किन्छ की शतक प्रिव-प्यामधी के वर्षन मिलते हैं। बौद साहिष्य के अनुसार किनस्क ने पाटिल्युस तक का अदेश अपने स्थिकार में कर लिया और जुद का कर्मडनु तथा बौह मिड अस्वयोग को उधर से वह अपने साथ ले शाया।

इतने वह साधाज्य का स्वामी होने पर कनिष्क ने उसकी व्यवस्था ही श्रोर ध्यान दिया। उत्तर में पुरुपपुर (पेशावर ) इसकी मुख्य राजधानी हुई। मध्य में मधुरा तथा पूर्व में सारनाथ राज्य के केन्द्र बनाये गये। मारनाथ में प्राप्त कनिष्क के समय के एक संख में पता चळता है कि कनिष्क की श्रोर से

१६. पाणिति ने 'रीव' राष्ट्र का प्रयोग अपनी अष्टाध्यायी (४, १, ११२) में किया है। पतंजिल के महाभाष्य (४, २, ७६) में 'शिव-भागवर्वो, का उल्लेख मिलता है। मधुरा से प्राप्त पर कुपाणुकालीन मृति में राक लोगों को शिव-लिंग की पूजा करते हुए दिखाया गया है। विम के अविरिक्त अन्य अनेक कुपाणु शासकों के सिकों पर शिव-मृति मिलती है। इन सब बावों से पता चलता है कि कुपाणु काल में शिव-पा प्रयाप प्राप्त है।

ا جو

पूर्वी भोग का शासन सद्दाचत्रप स्तरपर्ल्ल्न तथा चत्रप वन'पर चलाते थे। इसी प्रकार चन्य भागी के शासन के लिए दूसरे चिषकारी नियुक्त रहे होंगे।

फिनिष्फ के समय में मथुरा की उन्निति — किन्क के समय में मथुरा नगर की बहुमुत्ती उन्निति हुई । यह नगर राजनैविक केन्द्र होने के साथ-साथ धर्म, कला, साहित्य एवं ध्यापार का भी केन्द्र बना । किन्फ्त बीद धर्म का चानुवायी था । उरके समय में सान्नाय के ममुत्त स्थानों के साथ मधुरा में भी इस धर्म की यही उन्नित हुई थार धनेक बाद स्त्यों, संधारामें आदि का निर्माख हुया । मानुपी रूप में बुद की प्रतिमा का निर्माख मधुरा में हो उन्नित के फलस्क्ल पूजा के सिनित विजिध धार्मिक प्रतिमाणों का निर्माख वदी सख्या में होने लगा । किन्फ्त के ममय की चौद्ध प्रतिमाणों का निर्माख वदी सख्या में होने लगा । किन्फ्त के ममय की चौद्ध प्रतिमाणों के निर्माख वदी सख्या में होने लगा । किन्फ्त के मामय की चौद्ध प्रतिमाणों के कि सिन्द वस्ति में सुरा धार उसके धासपास से प्राप्त हो चुकी हैं । महाचान मत के धायवाय बसुमिज की स्वर्ण प्रतिमा के प्रतिस्त पर्याप्त वस्ति किन्क्त की स्वर्ण प्रतिमा के प्रतिस्त पर्याप्त वस्ति किन्क्त मार्क्स के स्वर्ण किन्क्त की होने खिला पर्यार्ग, वस्त, नारार्ग, संवर्ण किन्ने ही किन्क्त कलाकार चीर विदान किन्क्त की सभा में विद्यान के नि

पेशावर और तचशिका की तरह किनिश्क ने मशुरा में भी अनेक बीह स्तू पो और मठों का निर्माण करवाया । उसके समय में धार्मिक सहिष्णुता बहुत थी, जिसके कारण बीह धर्मे के साथ साथ जैन तथा हिंदू धर्मे की भी उस्ति हुई। जैनियों के अनेक स्तुवा, आयागपदी, तीर्थकर प्रतिमाणों तथा अस्त बिन्धि कला-कृतियों का निर्माण हुआ। उसी प्रकार पिन्तु, विप्त, सुर्ग, तुर्गा, कासिन्ध पादि हिंदू देवताओं की भी प्रतिमाए इस काल में निर्मित हुई।

कनिष्क ने कारमीर में योद्ध धर्म की एक बड़ी सभा का धायोजन किया इसका समापति उद्युमित तथा उपसमापति प्रश्वधीय था । लगभग ४०० दिहान् इस समारांह में सम्मितित हुए। कई दिनों के त्रिवार-विनर्ज के धनन्तर वोद्ध साहित्य को लाजयों पर सुदेवा कर उन्हें एक स्तूप में रख दिया गया । इन मन्यों में से त्रिविटक का भाग्य 'महाविभावा' इस समय चीनो भाषा में उपलब्ध है।

विदेशों से संबंध-कानक के समय में देशी ध्यक्षमाय की उन्नति हो हुई ही, विदेशों के साथ सपर्क नी बहुत बढ़ा ! पाटकियुत्र से सारमाथ,कोशों⊀, भारसी, मथुरा, पुरुषपुर झादि नगरा से होता हुआ एक बड़ा स्वावस्कि मार्ग रतीवन तथा कारागर को जाता था। कारागर से चीन के लिए सार्ग जाता था। किलिय्ह के समय में मध्य पृष्टिया में भ्रतेक भारतीय उपनिवेदों की स्थापना हो गई। इनके नाम रीलदेश (कारागर), कोबकुक (यारकेंद्र), कीवर्ष (स्रोतन), क्सी (क्ष्मार) वा अधिकदेश (कारागर), क्सी (क्ष्मार) वा अधिकदेश (काराहर) मिलते हैं। इनमें से दिख्य में स्तीतय तथा उत्तर में प्रचीयदेश भारतीय सेस्हित के भ्रयान केन्द्र थे भ्रीर इन्हों में से होकर भारतीय साथवा मध्य पृथ्विया के भ्रयान केन्द्र थे भ्रीर इन्हों में से होकर भारतीय साथवा मध्य पृथ्विया के भ्रयान केन्द्र भी भागों में चीव भ्रमें फैल गया।

सिके तथा अभिलेख—किनटक के सोने तथा तांवे के सिक्षे वहीं संबंधा में वषताच्य हुए हैं। भारत में ये सिक्षे पेशावर से लेकर पूर्व में बंताल तक मिले हैं। सिक्षों की यही संबंधा तथा उनके प्रसार को देखते हुए किनट्ट की विरान सचा का प्रयमान लगाया जा सकता है।

किनित्क के समय के श्रमिकेत भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध हुए है। व लेख किनित्क के राज्य-वर्ष र से लेक्टर ररे तक के हैं और पंशायर, मार्थित क्याला ( रावलिपिकी के पास ), सुद्द विद्यार (बहावलपुर के समीप), मध्रा, व धावस्ती, बीलांबी, सारनाथ श्रादि से भास हुए हैं।

वासिएक (१०२-१०६ ई०)—किनक के बाद वासिष्क उपाय साम्राज्य का प्रिकारी हुमा । इसके समय के दो लेख सममा चौनीस की श्रीर महादेसरें शक संवद के मिले हैं, निससे जात होता है कि इसनें १०२ ई० से लेकर १०६ ई० तक राज्य किया । एक्ला लेख मधुरा नगर के सामने यमुना पार दंसापुर नामक गावें से मिला है, जिसमें मधुरा के डिं श्राह्मचों द्वारा द्वारपरात्र नामक वैदिक यज्ञ बरने का उदलेख हैं । बातों से प्राप्त एक तूसरे लेख में कनिष्क के विता वामेष्क का नाम बाया है। संभवत-यह वासिष्क का ही नाम है, जो कनिष्क दिवीय का पिता होगा । कहरें की राजदरिष्णों में भी जुक्युर नामक नगर ने वासने वाले राजा जुक्क का नाम मिलता है, जो संभवतः वासिष्क के लिए ही प्रवृत्य हमा है।

हुनिष्क ( १०६-१३८ ६० )—यासिष्क के बाद दुवाय साम्राज्य का शासक हुनिष्क हुआ । इसके राज्य-काल के लेख रद वें वर्ष से लेकर ६०वें

१७. त्र्याजकल इसे 'जुकुर' नहते हैं, जो श्रीनगर के उत्तर में है; दे<sup>गिय</sup> स्मिथ-श्रली हिन्द्री त्राफ इंडिया ( चतुर्थ संस्करण ), पूठ २७२ ।

वर्ष तक के सिले हें, जिनसे पता चलता है कि हुनिष्क ने १०६ ई० से लेकर १३८ ई० तक शासन किया। इसके सिक्षां तथा लेखों के प्राप्ति-स्थानों से पता चलता है कि काउल से लेकर मधुरा के तुल पूर्व तक हुनिष्क का व्यधिकार फैला हुव्या था।

कनिष्क की तरह यह राजा भी बीद धर्म का सरक्क था । मधुरा में इसके द्वारा एक विशाल बीद विहार की स्थापना की गई, निसका नाम 'हुचिष्कतिहार' था। इसके ब्रातिरक्त प्रत्य कहें स्तुप धीर विहार इसके राज्य काल में मधुरा में बनावे गये। बीद सूर्तियों का निर्माण बहुत वही सख्या में हुआ। मधुरा से प्राप्त एक खेल से पता चलता है कि इतिष्क के पितामह के समय में निर्मित देवसुन की दशा लताब होने पर उसकी मरम्मत हुविष्क के शासन-काल में की गई। 15

हुविष्क के सोने श्रीर ताये के सिक वड़ी सख्या में मिले हैं। इन पर एक घोर राजा की मूर्जि तथा दूसरी श्रोर कनिष्क के सिक्कों की वरह हिंदू, यूनानी, सुनेरी, इरानी चादि देवतायों की मुर्तियाँ मिलती हैं। कनिष्क के सिक्कों की श्रपेखा हुविष्क के सिनके श्रपिक मौति के मिले हैं। इन दोना के सिक्कों पर राजा की उपाधि, नाम तथा देवता के नाम शूनानी लिपि में मिलते हैं। १९

फिनिष्क द्वितीय—चारा से प्राप्त स० ४३ (१९६ ई०) के लंघ तथा करहरण कुत राजतर गियों से चात होता है कि दुविष्क का समकालीन फिन्फ द्वितीय था । विद्वानों के श्रतुसार वह कनिष्क प्रथम का पीत्र तथा

१६. आर॰ बी॰ व्हाइटहेड—कैटलाग आफ कायस इन दि पजाय म्यूजियम, लाहोर (मान्सकोड , १६१४), पृ० १८६-२०७। प्रतिप्क के सिकों पर लगभग २० विभिन्न देवताओं की तथा हुविष्क के सिकों पर २४ से ऊपर की आकृतियाँ मिलती हैं।

१न. माट के देवकुल से विम, फिनिष्फ तथा चष्टन की पापाए-प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, हुविष्फ की नहीं । मथुरा नगर के उत्तर में यमुना-तट पर प्रसिद्ध गोकर्षेश्वर की मृतिं वास्तव में शिव दी नहीं है । इस विशाल मृतिं की बनावट तथा उसकी वेशभूषा से स्पष्ट है कि, वह स्सि शक राजा की मृतिं है । इसका सिर भी सुरित्तत है जिसके उपर ऊँची नोकदार टोपी है । बहुत समय है कि यह हुविष्फ दी ही प्रतिमा हो ।

દર 1

वातिष्ट का लकृता था। उसकी उपाधियाँ महाराज, राजातिराज, देवपुत ईमर (?) सिलली है। संत्रयतः हुतिष्क के जीवन-काल में कनिष्क द्वितीय कारमीर श्रीर उसके श्रामपान के प्रदेश का गामक था। राजवरंगिकी में उरिल्लिक कारमीर में कनिष्कतुर नामक नगर की स्थापना करने वाला खावह यही राज था। "

किनष्क द्विवीय के मिषके भी मिखे हैं, जिन पर सामने की खोर वेडी के पास पढ़े हुए राजा की तथा उलटी खोर नंदी सहित वेल की प्रतिमा मिखनी हैं। गुनानी लेख के साथ इन सिक्कों पर माझी खचर भी मिलते हैं।

नामुदेन ( १६८-१७६ ईट )— हुविष्ठ के बाद मधुरा की राजगरी पर बातुदेव देश 1 इबके समय के लेल मापः मधुरा चीर उसके निकट से ही हुए हैं, डिससे खनुसान होता है कि बातुदेव के शासन काल से उपाण बंश की शाला का श्रपिकार कम हो गया था।

बासुदेव के निवको पर पीदें की छोर नंदी बैल सहित शिव की सूर्वि मिलती है। " इससे इस शासक का सुराव वीय धर्म की छोर मक्द होती है । इस प्रकार अपने पूर्ववर्ती शासक विम्म तथा कनिष्क दिन्मीय की तार्द बासुदेव भी बीद धर्म के स्थान पर शिव मत्त का पोपक जात होता है । ऐसा प्रतीत होता है कि बासुदेव को साहित्य से भी रिच धी । राजरेप्सर ने अपने प्रत्य काव्यसीमाना में वासुदेव नामक गत्ता का उन्हेंग्य किया है और निवा है कि सात्रवाहन, शुद्रक, साहमांक खादि राज्यों को नस्ह वह कियों का आध्ययता तथा 'समायति' था " बासुदेव के साद्यशास में हिन् देवीं' देवताओं से मूर्तियों का निर्माण यही संदेवा में हुआ।

परवर्ती शासिक—चामुदेव के राज्य काल वा खांतम लेता रम्म वे वर्ष का मिला है, जिससे अनुमान होता है कि इसी समय (19६ ई०) के लगभग हमका देहात हो गया। बामुदेर अविम मिलद कुपाय-शामक था। उसके बाद कनिल्क (देतीय) नथा बधु (वासुदेव दितीय) जादि कई कुपाय साजाओं के नाम निक्कों तथा खेती हारा जात हुए है। कारमीर खीर गण्या में किनक्ष्म के प्राथम के नाम निक्कों तथा खेती हमा जाति तथा समयतः चीशों हाती में भी जारी रहा। समुद्रगुत के प्रयाग सेन से दात होता है कि इन पितृती

२०. दे० रायचीघरी—पोलिटियल हिस्ट्री, पृ० ४००। २१. व्हाहटहेड—वही, पृ० २०५-११।

२२. काञ्यमीमासा, श्रध्याय १० (यङोदा संस्करण, १६३४), प्र• ४४ ।

हुपाय हासको की उपाधियाँ 'देवपुत शाही शाहासुशाही' थीं श्रोर उनका श्रमुख भारत के पश्चिमोत्तर भाग में काश्मीर तथा गांधार पर था। तीसरी श्राती के मध्य में सालानी शामकों द्वारा ईरान के श्रामे वह,कर श्रफगानिस्तान सथा उत्तर-पश्चिम भारत पर शाक्षमण का प्रता चलता है, परंतु मथुरा तक इन सासानी विजेताओं का पहुंचना नहीं ही सका।

हुँ० पाँचर्री शबी में 'किन्नर हुपाख' नामक राजाबों का भी प्रभुद्ध गोधार बीर काम्मीर पर था। इस राजाबों के तिबके मधुरा तक से मिले हैं। किनार-बंशी तथा प्रस्य दरवर्ती दुपाखों को हुखों से तथा उनके परचाल मुस्तमानों से लड़ना पड़ा। संभवतः नवीं शती में हिंदू यासी राजाबों द्वारा उत्तर-पश्चिम में सुपाखों के शासन की हुविशी कर ती गई।

कुपाय शासन-काल में मथुरा की समृद्धि— हुपायो के समय में मथुरा का महत्व बहुन बढ़ा। विजिध धर्मों का विकास होने के साथ यहाँ स्थापस्य और मृद्धिन का की अभृहपूर्व वनति हुई। मथुरा में निर्मित मृद्धियों की माँग देश में होने लगी। ध्रायस्ती, सारनाथ, साँथी, कौशांनी, राजगृह यादि सुदूर स्थानो हक से मथुरा की बनी मृद्धियाँ मैंगवाई जानी थीं।

उत्तर भारत के प्रमुख राजमार्गों पर स्थित होने के कारण मधुरा नगर की न्यात्मायिक उन्नति भी हुई । इस काल में स्विटित रूप में विविध यिल्यों और न्यादान के उदाहरण मुश्रा वथा बप्त नगरों में सिकते हैं । तक्कालीन सिकतें को साम तिकतें हैं । तक्कालीन सिकतें को साम ताम तिकतें के । ये तक्कालीन सिकतें को साम ताम तिकतें के शाविष्य और विद्यक्ष में अपने किन्ना बनायें थे, जो मधुत होने के साम-साथ अधित संविध थे। ये देंगों की स्ववस्था नरते थे, जिनना उपयोग जनता कर सकती थी। नासिक से प्राप्त इस नाल के एक देख में खुलाहों के दो निकायों का वर्षन है, जिनने नमसा १ प्रतिगत कर दा १४ प्रतिशत मामिक व्यात की दर पर १,००० तथा १,००० कार्याव्या वर्षों के सिक्षेणे जमा किये गये थे। नामिक, उत्तर आहे के पुकालेंदि में उत्तरारं, अस का व्यात्म करने वालों, वेंस का नाम करने वालों, वेंसि में उत्तरारं, अस का व्यात्मा करने वालों, वेंसि का नाम करने वालों, तेलियों, पनचकी चलाने वालों ('बोदयिक') आदि के निकायों के उत्तरार सिलते हैं। ये निकाय सार्वजनिक हित के जायों में दान भी देखें थे। जनता सार्मिक एवं धम्य प्रयोगनों के लिए इन निकायों में बान भी देखें थे। जनता सार्मिक एवं धम्य प्रयोगनों के लिए इन निकायों में बान स्वात्म तराना सुविधाजनक समकती थी। मधुरा से प्राप्त हैं दूसरी योजी के एक लेखाने में मिलला है कि वहाँ दी एक युष्पणाला के लिए १०००१००

२३. मथुरा संप्रहालय संरया १६१३।

पुराणां ( चौंदी के सिक्षा ) की दो पनराशियाँ खपवनीची ( स्थायी मूलपन ) के रूप में दो निकाबो में जमा की गईं। इस धन से बास होने वाले ब्याज से निष्य पुरपशाला में बाने वाले दीन-दुलियां का पोपण किया जाता था। इसके खिरिक उसी ब्याज से प्रति मास एक दिन सी माझणों को भोजन करावा आता था। इससे खनुमान लगाया जा सकता है कि सुपाण-काल किननी सस्ती का जमाना था!

क निष्क के समय में लुपाण साम्राज्य का विस्तार पहुत वह गया था। उसके राज्यकाल में सीम, मध्य पृश्चिया तथा चीन के साथ भारत के स्थापारिक स्वयं में वही वृद्धि हुईं। भारत से पहु पढ़ी, वनस्वित पहार्थ, चरत, पत्न, व्यव तथा वहुमूच्य रान विदरों को भेजे जात थे। इन वस्तुमाँ के वर्त में परिचमी दशा से सीना, जब प्रलों सिक्त मानकी राग, प्रक प्रलों सिक्त मानकी के राग, प्रक प्रलों सिक्त प्रता की सिक्त प्रशा के विविध पालुए भारत व्याती थीं। इस काल में चीन की रोग वहीं मात्र मा भारत पानि क्या था। राज्य में सीन की रोग की व्यव्य सम्रात व्यक्ति चीनी की येथ (रेशमी वल) भारण करना चहुत पसन्द करते थे। मास्ता की सीन की येथ (रेशमी वल) प्रता कि कि तीन ही मृतियाँ पर रेशमी वल दिखाई पहले हैं। भगवान, जुब के चीवर माय इसी वस्त के दिखाये गये हैं। मधुरा के कलाकारा ने सींदर्थ के व्यव्य साधन के रूप में नारी को व्यक्ति करने के चरित्र से स्वव्यागी सुन्दरिया को कीने चीनदेशीय दुक्तों से ब्रवहण किया है। इन वारीक वसा से खिया का सुक्रमार वीक्ष्त सवा मीदर्थ के किया है। इन वारीक वसा से खिया का सुक्रमार वीक्षत सवा मीदर्थ के किया है।

मधुरा के व्यापारी भारत के विभिन्न नगरों स स्थापार के लिए जाया करते थे। कीवाबी तथा उनेलान्ड क सध राजाबों के साथ मधुरा के ध्यापार सवफ का पता बलता है। सब राजा कीरतीयुत्र पोटलिरि के राज्यकाल (१४०' ४०० है) में मधुर स्वापारी सचा की राज्यानी वाघरगढ़ गये, जहाँ पर उनके द्वारा बनेक धार्मिक कार्य निष्पन्न किये गये। १४ ताकालीन भारत के अन्य मुद्रात नगरों के साथ भी मधुरा के स्थापारिक एव सारहतिक समर्थ रहे होंगे;

२४. मजुमदार तथा अल्तेरर-न्यू हिर्ट्रो आफ दि इडियन पीपुल, जिल्द ६, पृ० ४२।

# नाग तथा गुप्त शासन-काल

[ लगभग २०० ई० से ४४० ई० तक]

क्षाणों के विजेता—ई॰ दूसरी शती का अन्त होते होते मधुरा भदेश तथा उसके परिचम से कुपाएँ। की सत्ता उपड़ गई । मध्य देश तथा भूर्ती पजाब से लुपालों को हुटाने में कई शक्तिया का हाथ था। कोशाम्बी तथा विषय प्रदेश के मध राजाओं एव पद्मानती, कांतिपुरी तथा मधुरा के नांग-वंशी लोगों ने मध्य देश से तथा यीधेया, मालवा धीर कुणिदों ने राजस्थान धीर पंजाब से कपाया को भगाने से बसुख भाग लिया। इन सबके प्रयत्नों से कपाय-जैसी शक्तिशाली सत्ता का. जो लगभग दो सौ वर्ष तक भारत के एक -चुंडे भाग पर जमी हुईं थी, श्रन्त सा हो गया। सीसरी शती के शारम्भ से पश्चिमी शकों की भी शक्ति का दास शुरू दुधा । सुपाओं के उस्कर्ष के समय में इन सको का श्रधिकार उत्तरी महाराष्ट्र, काठियावाड और गुजरात के श्रविश्कि माजवा, विध तथा राजस्थान के एक बढ़े भाग पर स्थापित था। दूसरी शती के खंत में सातवाहनें। द्वारा पराजय के कारण शर्मों की शक्ति की गहरा धका पहुंचा । इसके बाद गोधेय, मालव, वाकाटक श्रादि भारतीय शक्तियों के उत्कर्ष के कारण पश्चिमी शको की शक्ति वहत घट गई। ई० चौथी शती के प्रत मे गुप्तवशी चंद्रगुप्त विवसादित्य के द्वारा परिचमी शको की शक्ति का मूलोच्छेद कर दिया गया। इस प्रकार लगभग पाँच सौ वर्षों के बाद भारत भूमि पर से बिदेशी शकों के शासन की समाप्ति हो गई।

भारिशिय निाा— वाकारक वश के कई व्यक्तिबंद्धों में भारशिय नागों का नाम मिलता है। वाकारक बंग्र के साथ उनके वैवाहिक समय का तथा शिप भक्त भारियां द्वारा इस धरवमेथ यज्ञ करने के उदलेख भी इन लेखों में मिलते हैं। है। काशीप्रसाद जायसगल के मतानुसार भारत को कुपाएं।

१. "असभारसिन्निर्मेशत-शित्रसिन्निः इहन-शिव—सुपितुष्ट-समुखादित-राजवंशाना पराक्रमाधिगत-भागीरथ्यामलजल—मूर्भाभिषिताना दशाखमेथावभ्रयस्तातानान्भारशिवानाम्।" (प्रयस्तेन द्वितीय का चन्मक से प्राप्त ताम्रपत्र)

से सुन्द करने में चानुचा यही नारशिव नाग थे चीर इनके ही प्रयानी के फर रहत्व हुवाचानीयी दुर्रोन मिछ को मध्यरेश ग्रथा बंजाब होड़ कर भागना दुर्रा । है जावनजाल दुर्राणों में उदिलिणित नव नागों को भारशिव वंशी बदुर नान करते हैं चीर उनका केन्द्र बांनिपूरी (शाम, तेन मिरजापुर) बतावं हैं। वरंगु डा॰ वरंग प्रशासिक चक्ने कर ने हाल में की गई रहेगों के खाधार पर जाव जावमजाल की उनके कथा प्राय किनवय मान्यवाधी का गंदन किया है। उनका कहना है कि कांविपुरी में कियो नाम-वंश के जायन के चिद्ध नहीं मिलते । भारशिय-वंश के प्रवांक राजा 'तन' के खपाकथित विधी पर 'नाम' जब्द नहीं मिलता। चीरगेन नाम हाजा के पहुसंवय स्थित मेद्रार से प्रका हुए हैं, पर उनके खाबार पर यह मानना कि उनके नामरेत की शायाओं को जिनका केन्द्रों में जमाया तथा जुयाओं को उनके नाम उनके बंशों ने पूर्वी पंजाब से वाहर निकाल रिया, युनियंगन नहीं स्रवीन होता।

मंपुरा और पद्मान्यती के नाह शास — नाम लांग भारत के प्रमुख धारिम निवानियों में में हैं। प्राचीन सादिन्यिह उरलेंगों में जात होंगा है हि वे लांग धानायें थे धीर मर्च को देनका में पूनते थे। महाभारत-युद के परचान उत्तर परचान उत्तर परचान उत्तर परचान उत्तर परचान उत्तर परचान उत्तर पार्च हिया जा शुरू है। इनहे सरझार नफ्क ने राज परीवित्र के मार हाला था, विभव वद्वा परिचित्र के पुत्र नान ने पत्र ने नाग-पत्र करके लिया। उत्त ममन के बाद से लेकर कुपाण-काल तक मनुसा या जुरू-देश में नागों का कोई जिक्र नई मिलता। पुराणों में युव-पंत्र के ध्वन्दुद्ध के पहले मनुसा में साल नागवंशी स्वाच करने का उत्तर प्राचान के बाद है। इसी प्रकार कविषुरी, विद्वा तथा पद्मारों के प्रमान पटम पराया, मध्यभारत) में भी नागों के जासन का पदा पुराणों से चलता है। पर कुछ नामों के खविरिन्ह पुराणों में इन राजाओं के कोई धाम्य विश्व वर्षी मिलते।

२. देखिए जायसवाल—हिस्ट्री आफ इंडिया (१२० - ३४० ई०) प्र०१६३३ ई०, प्रष्ठ १-३२ ।

३. अन्तेकर—न्यू हिन्द्री आक दि इंडियन पीपुल, जि० ६, गु० २४-२-, ३६-४० ।

पुराचा के श्रनुसार पद्मावती में नी नाग राजाश्रों ने राज्य किया। ऐसा प्रतीत होता है कि मधुरा श्रीर पद्मावती के नाग शासक एक ही मुख्य साला के थे, जो 'भारशिय' कहलाती थी। इन नारिणय राजाशी ने श्रीय उत्तरस्ता को बढ़ाया। श्रमिकेटरों के श्रनुसार वे राजा श्रयने कंघों पर शिव-लिंग वहन करते थे। श्रयने परामम से इन्होंने भागीरा (गंगा) तक के प्रदेश की नीत कर श्रपना यश बढ़ाया था श्रीर इस श्रयनेय यह पूरे किये थे। ' उक्त वर्णने से सुरीत होते के किया होते हैं कि पद्मायती-स्थुरा के नागों के श्रयिकार में वर्गमान श्रागरा कियरमरी, भाँसी किमरनरी का परिचमी भाग, धौलपुर तथा ग्वालयर

का उत्तरी भाग सम्मिखित था । सिक्षों बीर ब्रमिखेलों के ब्राधार पर घव तक निम्नलिपित नाग-राजाओं के नामा का पता चला हैं—

भीम नाग, विश्व नाग, प्रभाक्त नाग, स्कृत्य नाग, बृहस्पति नाग, व्याघ्र नाग, वसु नाग, देव नाग, भवनाग, गरापित नाग, महेस्वर नाग तथा

४. वर्तमान पदम पवाया मथुरा से लगभग १२४ मील दिच्या में है । पद्मावती तथा मथुरा में नागवंश वा अध्युद्य ई० दूसरी शती के कत्तरार्थ में हो गया होगा। आरम्म में फुळ वर्षों तक ये लोग छुपाय शासकों भी अधीनता में 'रहे होंगे। कर होनों नगरों में इस काल में नागों की अधीनता में 'रहे होंगे। कर होनों नगरों में इस काल में नागों की अधीन का कारण क्या या, यह निश्चत रूप से झात नहीं। हो सकता है कि नाग-पूजा तथा शियोपासना का यहाँ तकालीन

निर्मित सर्पविमह (नागर ल) तथा पुरुपविमह में नागदेवों की खनेक मृतियाँ प्राप्त हुई हैं। मथुरा कला में उत्तर कुपाण काल की बलराम की मृतियाँ वड़ी सख्या में मिली हैं। वलराम श्रीकृष्ण के बड़े भाई ये खीर उन्हें शेपनाग का खबतार माना गया है। पद्मावती से प्राप्त नाग-सिक्षां पर शिवजी का त्रिश्चल खीर उनका वैल नंदी मिलता है। ४. डा॰ जायसवाल के मतानुसार वे खारवांस्य यह काशी के दशारवांस्य

प्रचलन भी एक कारणे रहा हो। उक्त दोनों स्थानों में इस काल की

घाट पर किये गये थे, जिसके कारण इस घाट की उक्त संज्ञा हुई। इ. इसरा पता जाहोर से प्राप्त एक सुद्रा से चला है, जिसमें इसे महा-राज नागभट्ट का पुत्र बहा है—दे० दि एज आफ इम्पीरियल यूनिटी (भा० विद्या भवन, वयई, १६४१), पृष्ठ १६६। परंतु मशुरा या पद्मागती के नागयंश के साथ इसके सबथ का चुछ ठीक पता नहीं चलता। नागरीन। र यदि इनमें बीरपेन का नाम और जोड़े दिया जाय सी धवतई जात नाग राजाओं की मंदया तेरह हो जाती है।

यह कहता बहिन है कि उक्त मुधी में में किवने राजाओं ने प्रमानी पर थीर किवने ने मधुरा पर लागन किया । इनके पास्परिक मंत्रेय का में किया नहीं चलवा। इन राजाओं में से गयपनि नाग, भवनान वर्णा विरंक्ष किया नहीं चलवा। इन राजाओं में से गयपनि नाग, भवनान वर्णा विरंक्ष मिक्क मुद्रार से काफी मंद्रशा में मिक्क हैं, जिसमें चलुमान होता है कि उर्ज राजाओं ने मधुरा पर शामन किया। पीरसेन के निक्कों के विविध्त उनकी एक खेरा भी फर्क पायन किले के जनस्तर नामक स्थान में मिला है। यह लेव पीरसेन के ३२ वें राज्य वर्ण का है। इसमें पढ़ा चलता है कि वीरसेन एक विरोक्त वागक था और उसका चारिपरिय मधुरा के द्विचा-पूर्व में कर्जावाद जिले तक कीन गया था। अञ्चल मंभव है कि वीरसेन के ही मनय में नाम-सचा गंगा-वर सक पहुँच गई हो।

पर्मारवी के नान सामकों में भवनाम का नाम रिशेष दरखंसतीय है। इसका सासन-काल २०४ ई॰ से २४० ई॰ तक माना साता है। इसकी लड़की का निवाद वाकारक बंगी गीवमीट्स के साथ हुआ था। वाकारक वंग के अभिनेतों में इस वैवादिक संबंध का उरखंस बराजर मिलता है। इसने पता चलता है कि चीवी शवी के मार्रभ में नागों की शक्ति वरी-चरी थी और भारत की वक्कालीन चरी सामित्रों उनके साथ संबंध स्थापित करना गीरिय जनक मानती थीं। गीवमीट्ज की स्थाप के याद उसके पुत्र रहसेन प्रथम की बाताटक वंश का आधिपाय कावम करने में अपने नाना भयनाम से वर्ष सहस्वता प्राप्त हुई।

र्द० चीथी याती के मध्य में जब ममुद्रगुरू के द्वारा गुरू माझाध्य व विस्ताद किया जा रहा था, उस ममय मधुरा का राजा गर्युषित नाग वर्धा पद्मावती का स्वासक नागमेन था। वे दोनों समुद्रगुरू के द्वारा पराजित हुँग

नागसेन का नाम समुद्रगुप्त के प्रयाग लेख में मिलता है । बाराभट्ट ने अपने हर्षचरित में भी नागसेन का उल्लेख किया है ।

का दिनेशपन्त्र सरकार का अनुमान है कि गणुपति नाग वर्धा नागसेन दोनों पद्मावती के पंत्रा के थे श्रीर पहले की मृत्यु के बाद दूसरा राज्य का श्रीयकारी हुआ-दे० दि एज खाफ इन्मीरियल यूनिटी, पु० १७०। परन्तु ठीक यही जान पड़ता है कि ये दोनों समकालीन थे श्रीर एक मशुरा में तथा दूसरा पद्मावती में शासन कर रहा था।

धीर उनका राज्य गुत-साम्राज्य का श्रंग बना लिया गया । डा॰ श्रव्तेकर का श्रुमुमान है कि प्रयाग-लेल में श्रार्थावन के जिस राजा जागद्रच का उक्लेख हुआ है बहु संभवतः मधुरा के ही राजवेश का था श्रीर उसका श्रपिकार संभवतः उत्तरी दोशाय पर था ।

यविष समुद्रगुत के द्वारा पद्मावती तथा मधुरा के मुख्य नागयंत्र के राज्य का श्रन्त कर दिया गया, तो भी नाग लोगों का गौरय गुप्त काल तथा उसके याद तक बना रहा। स्वयं समुद्रगुत ने श्रपने पुत्र चंद्रगुत विक्रमादित्य का जिवाह नाशवंश की कत्या हुनेरानागां के साथ किया। र रुक्त्युत के समय (४२१-६० ई०) में गंगा-यमुना के बीच शंववेंद्री का गौता (प्रांतपाल) शर्यानागामक नाशवेंशीय व्यक्ति था। राज्य के श्रन्य उच पद्रों पर भी नाग-यंश्य के लोग नियुक्त रहे होंगे।

नाग शासन-काल — नाग के शासन काल में मथुरा में शैव धर्म की विशेष उन्नति हुई । नाग देवी-देवताओं की प्रतिमाणों का निर्माण भी इस काल में बहुत हुचा। यन्य धर्मों का विभास भी साथ-साथ होता हहा। । इस काल में बहुत हुचा। यन्य धर्मों का विभास भी साथ-साथ होता हहा। । इस काल में बहुत हुचा। यन्य धर्मों का विभास भी साथ-साथ हायार्थ वी अध्यवता में मथुरा के जैन रवेताच्यों ने कालिक मिथुरा में एक वही सभा का आयोजन किया। इस सम्म में कई धार्मिक प्रन्यों के छुद्ध पाठ हियर किये गये। इसी वर्ष दूसरी ऐसी सभा वलभी में हुई। नागों के समय में अधुरा श्रीर वहुमावती नगर वहे समृद्ध सगारों के रूप में विकासत हुए। यहां विशास मिथुरा को एक्स त्यार के प्रभान केन्द्र हुए। नाग-साम का यन्य होने के बाद मथुरा को राजनीतिक केन्द्र होने का गीरव किर कभी न प्रास हो सका। गुत-शासकों के द्वारा पाटिलपुत्र, अयोध्या वधा उज्जियती को राजधानी वनाया गया। गुत-काल के बाद कनीज को यह स्थान सिला थीर कई शवाविन्द्रयां वक कनीज उत्तर भारत का प्रधान राजनीतिक केन्द्र

उत्तर भारत पर गुप्त वंश का द्याधिपत्य स्थापित होने के पहले विभिन्न भागों में जो गणराज्य तथा धन्य राज्य विद्यमान थे उनका संविप्त वर्णन आगे किया जाता है।

धल्तेकर—बड्डी, पु० ४० । युच्युत नाम के जिस राजा का नाम प्रयाग लेख में मिलता है और जिसके सिक्के यहिन्छत्रा और उसके आसाया वड़ी संत्या में मिलते हैं, वह भी डा० यहतेकर के अतु-सार मधुरा के नाग-वंश से ही संविधत था।

योधिय-भारत से जिदेशी सत्ता की हटाने का मत्रने प्रधिक धेय योधिया को दिया जा सकता है। योधिय यमना के पश्चिम में एक प्रमुख शक्तिथे | जब इन्होंने देखा कि ऋषाय सत्ता कमजीर पड़ गई सब योधेयों ने कुखिद और मालय गण की सहायता से अपाणों से जीहा लेने का निरचय किया और अन्त में उन्हें परास्त नर पंजाय के उत्तर की धीर खदेद दिया। उनकी देखा देखी पूर्व में नागों और मधों ने भी यसुना के पूर्वी प्रदेश से दुपाओं की भगाने का कार्य पूरा किया । यमना और सवलज निर्यो के बीच के विस्तृत भाग से यीधेयों के सिक्टे बड़ी सत्या में प्राप्त हुए है। इन सिद्धो पर लिखी हुई माझी लिपि में पता चलता है कि वीधेया द्वारा वे सिद्धे तीसरी-चौथी शती में जारी किये गये थे। मिक्टो तथा प्राचीन साहि<sup>यिक</sup> उन्तेरों से जात होता है कि यीधेयां में गणतन्त्र-प्रथा कई शतान्दी पहल सं प्रचलित थी। द्वपायों के भगाने के बाद यीधेयों की सत्ता वहाबलपुर से लेकर पूर्व में गुद्दगावें जिले तक स्थापित हो गई । इत्यालों के ऊपर यीधेयों की महान् विजय के उपलक्ष में कुछ ऐसे नये सिक जारी किये गये जिन पर 'यौपेय गणस्य जय ' लिप्ता रहता है । इन सिकों पर सेनापति कार्तिकंय की मूर्ति रहती है, जो बहुत प्राचीन काल से यौधेयों के इष्टरेख थे । ई० वाँधी शती के मध्य में गुल सम्राट् समुद्रगुल ने यीधेयो पर विजय प्रात की । परंत उसने यीधेय गण को निम ल नहीं किया !

कुर्खिद— इपायों से लोहा केने में यीधेयों को कुखिद धपा भर्ड <sup>नावन</sup> कोगों से सहायता प्राप्त हुई थी। ये दोनों भी गणराज्य थे। इपायों के द्वारा पिढ़ली दो रावान्दियों के रासन-काल में इनकी स्वापीनता वर श्राधाव

१०. योधेयों का नाम पाखिनि की श्रष्टाध्यायी (४, ३, ११७) में 'श्रायुपंजीवी संघ' के श्रवगंत खाया है। महामारत (२, ०४, ४-तथा १,
६४, ७४-६) में भी इनकी चर्चा मिलती हैं। योधेया के सिके दें०
पू० २०० से प्रारंभ होने लगते हैं। 'बहुधान्यक' प्रदेश में प्रसिद्ध नगर्र
रोहीतक था, जहाँ योधेयों की टकसाल थी। इनरार दूसर यहा नगर
सुतेत (सीनेत्र) था। छुजायों के पहले योधेयों का श्रायिवत उत्तरी
राजस्थान तथा पूर्वी पंजाय पर था। विनक्क के समय में उनगं
रासन समाप्त हुआ। १४४ के लगभग महाचत्रप रुद्रहामन ने
योधेया के पराज्य दी। छुपाय-राक राक्ति का हास होने पर योधेयां
ने प्रपंती स्वतंत्रता पिर पोषित नर ती।

# श्रजु नायन तथा मालव

[ १०१

पहुंचाया गया था। इधिहों का श्रीधकार सतलज श्रीर ज्यास नित्यों के बीच में था। इनके कुछ सिक्षे श्रीधेय सिक्को से मिलले-जुलते प्रास हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सीसरी शती के मध्य में कुधिद लोग यौथेयों के ही श्रीतर्गत हो गये, क्योंकि इसके याद के कुधिद सिक्के उपलब्ध नहीं हुए।

अजु नीयन ( या आर्जुनायन )—वर्त मान जयपुर और आगरा की भूमि पर अर्जुनायनों का प्रधिकार था । इन कोगा ने भी विदेशी सत्ता को भारत से इटाने में भाग किया। अर्जुनायनों का गणराज्य ई० चौथी शवी के मध्य रुक जारी रहा, जब कि समुद्रश्त ने उन्हें परास्त कर अपने अथीन कर विवा। गुद्ध विद्वानों का अनुमान है कि कुण्यिनों के तरह अर्जुनायन लोग भी यौथेयों के साथ मिल गये और मुसबेश के अर्जुन्य के पूर्व इन तीनों की एक सम्मिक्तिन प्रजातादिक शक्ति स्थापित हो गई। "

माराय- ग्रह चंद्रा के अभ्यदय के पहले पंजाब, राजस्थान और सध्य-देश में नाम वंश तथा उक्त तीन गणराज्यों के श्रविरिक्त श्रन्य कई राज्य विद्यमान थे । अजमेर-टोंक और मेवाड के भुभाग पर मालव गण का अधिकार था । सिकन्दर के समय में मालव गण का राज्य राबी-सत्तलज दीयाय पर था। ई॰ पू॰ १७ में मालवां ने उन्नियनी के सकों को परास्त कर एक नया संवत चलाया था। क्याण-प्रभक्त के समय मालवो का स्वामित्व समाप्त कर दिया गया और उनका प्रदेश पश्चिमी चत्रपों के साम्राज्य में मिला दिया गया । यद्यपि पहली और दसरी शवाब्दी में मालव लोग शको से बरावर मुठ-भेड़ खेते रहे. पर वे शको की प्रबल शक्ति के कारण अपने प्रदेश पर अधिकार स्थापित न कर सके । कुपाएं। की पराजय के बाद परिचमी शकों की शक्ति को गहरा धक्का पहुंचा श्रीर स्वातरूय-प्रेमी मालव लोगें। ने पनः श्रपना श्रिवकार प्राप्त किया। २२५ ई० से लेकर समुद्रगुप्त के समय तक मालवो ने श्रपनी स्वाधीनता कायम रक्खी । तीसरी श्रीर चौथी शती के मालव-गरा के ताम्र सिक्के बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं, जिनसे उनकी स्वतन्त्र सत्ता का पता चलता है। समुद्रगुप्त ने श्रपनी विजय द्वारा मालवो की गुप्त शासन के प्रधीन कर लिया, पर उसने यौधेयाँ प्रादि की तरह मालव गए को भी निर्मुख नहीं किया । गुप्त साम्राज्य के अधीनस्थ ये गण्डादम अमारगुप्त प्रथम के शासन-काल तक जारी रहे । इसके याद संभवतः हुखाँ द्वारा उनकी समाप्ति कर दी गई।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मधुरा के नाग वंश् के समकाबीन मधुरा के चारों खोर खनेक खोटे-यहे राज्य स्थापित हो गये थे । इनमें से बुख राज्यों में प्रवानन और रोष में मुच्छन्त्र था। तुषाओं के बाद लगामा वह सी वर्षों के का उत्तर पारत में कोई ऐसी शक्ति न भी जो एक प्रवक्त केन्द्रीय हचा की स्थापना करती। तीसरी बतती के खारम्भ में मातवाहनों का खंत होने वर्र दिख्य में में इसी प्रकार को स्थिति विवसान थी। गुत सम्राट् रसुत्रगुत ने दें के बीथी शठी के मस्य में एक शक्तियाती साम्रान्य का निर्माय कर उन्त निश्वत

### गुप्त र्वश

हूँ० बीभी शारी के बारम्भ में मगध में 'महाराज गुक्ष' के द्वारा गुरुवंश की स्थापना की गई । उसका खबका घटोक्कच हुआ, जिसका पुत्र बंहगुर्व प्रथम २२० ई० में पाटलियुत्र की राजगदी पर धेवा। उसने 'महाराजाविराज' उपाधि प्रहण की। रेबाली के प्रसिद्ध तिरुद्धि का वेशनुरूच की करवा हुनारेंदी के साव विवाद कर चंदगुर ने बधनी शक्त का ली। चंदगुण्य के रामगारेंदिय वर्ष से एक मचं संत्र का प्रापंत हुआ, तो गुरुद संवत' नाम से प्रसिद्ध है। पीराव्यिक वदकोवों से ज्ञात होवा है कि चंदगुष्य के समय में गुष्य-व्यादन

का विस्तार दक्षिण विद्वार से देवर श्रयोध्या तक था । १२ इस राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी।

समृद्रगुप्त ( ३३४-२७६ ई० )-चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुष्त वहा पराक्रमी एवं महत्वाकांची शासक हुआ । उसके द्वारा भारत की दिग्विजय की गई, जिसका विवररा इलाहाबाद किले के प्रसिद्ध शिला-स्तम्भ पर विस्तारपूर्वक दिया है। 3 इस खेख के श्रद्धसार सम्ब्रगुप्त ने दिच्य कीशल होते हुए केरल, पिष्टपुर, कोटूर, कांची आदि दिख्णापथ के प्रदेशों की जीत कर वहाँ भवनी विजय-पताका फहराई । इन राज्यों को उसने प्रयने साम्राज्य में न मिला कर केवल उनके शासकों से भ्रपनी अधीनता स्वीकार कराई। परंतु श्रायांवर्त में समुद्रगुष्त ने 'सर्वराजोच्छेचा' १४ वाली नीति का ऋवलायन किया । यहाँ के धनेक राजामी को परास्त करने के बाद उसने उनके शासन को समाप्त कर दिया। उत्तरापथ के जिन ऐसे पराजित राजाओं के नाम प्रयाग-स्तम्भ पर मिलते हैं वे ये है---रुष्ट्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्र-चर्मन्, मण्पति नाम, नामसेन, बन्युत, नंदी तथा पलवर्मा । इनके श्रतिरिक्त समुद्रगुष्त ने श्राटविक ( विध्य के जंगली भाग ) के राजायों, हिमालय प्रदेश के शासकों तथा मालव, चर्जु नायन, यौधेय, मद्र, चाभीर, प्रार्जुन, सनकानिक, काक, खरपरिक खादि खनेक गए राज्यों को भी धपने खधीन कर उनसे कर वसूल किया । उत्तर-पश्चिम के 'देवपुत्र शाही शाहानुशाही' हुपाखाँ एवं शक-सरुएडों तथा दक्षिण के सिहल आदि द्वीप-वासियों से भी उसने विविध उप-हार ब्रहुण क्यि । इस प्रकार समुद्रगुष्त ने प्रायः समस्त भारत पर श्रपनी विजय-वैजयंदी फहरा कर गुप्त-शासन की धाक जमा दी।

मधुरा प्रदेश पर ऋषिकार — उत्तराध्य के उपर्युक्त विजित राज्यों में मधुरा भी या, जिसे जीत कर समुद्रगुप्त ने ऋषने साम्राज्य का एक खंग यना जिया। मधुरा के जिस साम्रक की उसने पराजित किया वह गयापति नाग

१२. "ऋनुगङ्गाप्रयागं च साकेतं मगधान्ततथा ।

एताञ्जनपदान्सर्वान् भोत्त्यन्ते गुप्तवंशजाः॥"

२३. इसी स्तम्भ पर सम्राट् अशोक का भी एक लेख खुदा है।

१४. समुत्रगुत के कुछ सिक्षां पर भी उसकी 'सर्वराजोच्छेत्ता' ज्याधि मिलती है। उसकी दूसरी प्रसिद्ध ज्याधि 'पराक्रमांक' भी समुद्रगुप्त के श्वतिशय पराक्रम को सचित करती है।

था। पद्मारतो का तत्कालीन नाग शासक संभवतः नागमेन था, जिसका नान प्रयाग-लेख में श्राया है। उक्त लेख में नंदी नामक एक श्रम्य शासक का भी नाम है। यह भी संभवतः नाग राजा था श्रीर विदिशा के नागबंग का चा !\*\*

मधुरा के नाग-शासन का शंत करने के वाद समुद्रगुप्त ने वहाँ की क्या व्यवस्था की, इसका डीक पता नहीं चलता । उसके समय में गुप्त-साम्राज्य की राजधानी पार्राविषुत्र थी । इस साम्राज्य को उसने कई भागी ( 'विषयों' ) में बॉटा होगा। समुद्रगुष्त के उत्तराधिकारियों के श्रभितेलों मे भात होता है कि गंगा-यमुना के बीच का दोधाव 'श्रंतवेंदी विषय' के नाम से प्रसिद्ध था । स्कन्द्रगुष्त के समय श्रंतर्वेदी का शासक ( 'निपयपति' ) शर्वनाग था। संभव है कि शर्थनाय के पूर्वत भी इस प्रदेश के प्रशासक रहे हों । ही सकता है कि समुद्रगुष्त ने मधुरा थार पद्मावती के नागा की शक्ति थीर स्थिति को देखते हुए उन्हें शासन के उच्च पद्दी पर रखना बांद्रनीय समभा हो । साम्राज्य की उत्तर-पश्चिमी सीमा की सुरचा का भी प्रश्न था। समुद्रगुप्त के द्वारा यीधेय, मालव, श्रजु नायन,सद श्रादि प्रजावन्त्र-प्रेमी जातियाँ संभवतः इसी लिए श्रधीनतासूचक कर-मात्र लेकर छोड़ दी गई'। इन जातियाँ वधा नागों ने पंजाब तथा सध्य देश से विदेशी सत्ता को हटाने में जो भाग लिया धा उसे समुद्रगुष्त भूना न होगा । परंतु समुद्रगुष्त की एक वही भूल यह कही जा सकती है कि उसने भारत के उत्तर-पश्चिमी नाके की सुरखा की श्रीर सम्यक् ध्यान नहीं दिया । यदि वह गांधार प्रदेश तथा खेबर दरें की बैसी ही नाकेबंदी कर देता जैसी कि उसके पहले चंदगुष्त मीर्थ ने थीर खुपाण सम्राट् कनिष्क ने की थी, तो भारत का भविष्य बहुत समय तक सुरक्षित रह सकता श्रीर फिर उधर से शको या हुयों को वह कर मध्यदेश या उसके श्राप तक थाने की दिम्मव न पहती। ऐसा न करने का जो खबरयंभावी फल हथा उतकी चर्चा ग्रामे की जावती ।

ससुदगुष्ण के समय में गुष्ण साम्राध्य की सीमाएं इस प्रकार हो गई-उत्तर में दिमालय, दिख्या में नमंदा नरी, पूर्व में मद्भापुत्रा तथा परिचम में प्रमुता और प्रचल अदियों। उत्तर-परिकास के उत्पृत्र के गावहाज्य तथा धारंपार और कारसीर के कुपाल, राक और सुरुवद एवं दिख्यापय के कनेक राजा उसकी व्यक्तिता स्वीकार करते थे। दिविज्ञय की समान्ति के चाद समुज्

१४. शिशुनेदि नामक एक राजा का उल्लेख पुराखों में भी मिलता है।

ने एक प्रश्वमेष यज्ञ भी किया। इस यज्ञ के सूचक सोने के सिखे भी उसने चलाये। इन सिखें के प्रतिरिक्त समुद्रगुप्त के प्रन्य प्रनेक मॉनि के स्वर्ण-सिखें सिखें हैं।

राम्ग्री — समद्रगत के बाद उसके ज्येष्ठ पुत्र रामगृह का पता चलता है, जो संभवतः पुछ ही दिनो के लिए साम्राज्य का प्रधिकारी रहा । 'देवीचंद-गप्तम' नामक नाटक तथा 'हर्पंचरित', 'ध्रद्वार-प्रकाश', 'नाटय-दर्परा', 'कान्य-मीमांवा' प्रावि ग्रन्थों से रामगुस का पता चलता है। इनमें प्राप्त उल्लेखों से ज्ञात होता है कि रामगत वहा भीरु शासक था। उसके समय में शको ने गत साम्राज्य पर धाषा बोल दिया। रामगुप्त शको की भारी फीज देखकर घयड़ा राया थीर उनके साथ उसने संधि का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । शकराज ने संधि की यह शर्व रखी कि रामगुत की पटरानी प्रवदेवी 1 उसे सींप दी जाय! जब रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त को शकराज का यह गाईत प्रस्ताय तथा उस पर अपने भाई की सहमति का पता चला सो यह क्रोध से जल उटा । उसने अवदेवी का रूप भारण कर शक-राज की, मिलने के बहाने, उसी के शिविर में मार डाला "। चंदगुत के परात्मम तथा चातुर्य से रात्रु की फीज परास्त हुई श्रीर शक लोग साम्राज्य की सीमा के बाहर खदेड़ दिये गये। इसके बाद चंद्र-गुप्त ने क्षीवजनीचित कार्य करने वाले धपने भाई रामगुप्त का भी वध करके भ वदंबी को भपनी पटरानी धनाया । भव स्वयं चंद्रगुस गुस-साम्राज्य का स्वामी घना । ध्रपने साहस, पराक्रम तथा दान-वीरता के कारण चंद्रगत प्रजा का श्रविशय विष हो गया । ° °

चंद्रगुप्त द्वितीय (३७६-४१३ ई०)—चंद्रगुप्त द्वितीय 'विक्रमादित्य' के नाम से प्रसिद्ध हैं। सेखां से जात होता है कि इसने धृतदेवी के प्रतिरिक्त

१६. इसका दूसरा नाम धुवस्वामिनी भी मिलता है।

रिष्ठ. ऐसा अनुमान है कि यह घटना मधुरा नगर चा उसके समीप ही घटी। वार्णभट्ट ने हर्षचरित में इसका उल्लेख इस प्रकार किया है— "अपिपुरे च परकलवकामुकं कामिनीवेशगुप्तश्चन्द्रगुप्तः शक्यपिम-सातवन्" (हर्षच०, ४,१)।

रन. राष्ट्रहर-चंत्रा के संजन-वाजयत्र में भी इसका जिक्र मिलता है— "हरना आंतरमेय राज्यमहरहेवी च दीनस्तथा । लच कोटिमलेखयन्द्रिल कही दाता स गुप्तान्वयः ॥"

नागरंशी कन्या दुरंसामा से भी दिवाद किया, जिससे प्रभावती नामक दुवी के जन्म हुया । यह प्रभावती गुप्ता याकाटक राजा रहसंन द्वितीय को भ्यारें गई। बाकाटक लोगों की शक्ति जम ममय वही-चड़ी थी और वे यत मान मण्ड प्रदेश के गुरू वहे भाग तथा महाराष्ट्र के उत्तरी भाग के, स्वामी थे। धर्म के एक वहे भाग तथा महाराष्ट्र के उत्तरी भाग के, स्वामी थे। धर्म प्रस्ता के एक वहे भाग तथा महाराष्ट्र के उत्तरी भाग के, स्वामी थे। धर्म प्रसावत के दिख्य में विश्वमात कर विश्वमात के स्वाभी के साथ विवाहक नंव स्थापित कर चंद्रगुत ने राजनीति-चुरालता का परिचय दिया। इस मेंत्री में गुर्खी को घपनी राक्ति बड़ाने से वही पहायशा मिली।

इसके बाद चन्द्रगुर ने परिचमी राकों को उसाद फेंकने का विचार रहें किया। यह स्वयं हसके लिए निदिशा गया और वहाँ अपने मिन्नयों तथा संत नायको शादि से विचार-विमयं कर उसने शकों पर चढ़ाई कर दी। शक लींग पूरी तरह पराजित हुए और परिचमी मालवा, सीराष्ट्र तथा गुजरात से उनको शासन सदा के लिए समाल कर दिया गया। इस विजय के बाद चंद्रहर्ष ने उजावित के अपने पश्चिमी सालाग्य का केन्द्र बनाया। चंद्रगुप्त ने बंगाल पर बहाई कर उसे भी जीता। किर उत्तर-पश्चिम की श्रांद लिए नहीं को पार वर उसने वाहीकों को परास्त दिया। उस विद्यान के समाल कर वर्ष में सालाग्य का केन्द्र समाल कर साल कर स

चंद्रगुष्त के शासन-काल में उक्षयिनी, प्रष्टलिपुत्र श्रीर सर्वाच्या नगर्त की दबी उन्नति हुईं। इसके समय में विचा श्रीर लिखित कलाशों की प्रगति की श्रपुसान वरकालीन साहित्य एवं कला-कृतियों में लगाया जा सकता है। मही कवि कोलिदास-जैसे श्रविभासंपन्न किंव श्रीर लोवक हमी समय में डुए जिनकी रचनाएँ भारतीय साहित्य में श्रमर हैं श्रीर उस 'स्वर्णपुना' की मधर्र स्टुलि श्राज तक सँजीये हुए हैं।

तस्कालीन मञ्जूरा की दुशा—चन्द्रगुष्त विक्रमादित्य के समय के तीन लेख सब सक मञ्जूरा नगर से प्राप्त हुए हैं। पहला लेख<sup>5</sup> गुष्त सकर १९ (३८० ई०) का है। यह सुरा नगर में रंगेश्यर महादेव के समीप चंद्रल-मंद्रल वगीची से प्राप्त हुआ था। लेख लाल युप्तर के एक स्वरुष्ट सभे पर उस्कीर्य है। यह चंद्रगुष्त के भौचर्ये राज्यवर्ष में लिखा गया था।

१६. मथुरा संप्रदालय ( सं० १६३१ )।

लंख में उदिवाजार्य के द्वारा उपमिनेस्वर तथा किपलेस्वर नामक शिव-प्रविमार्थों की प्रतिन्द्रापना का जिक्र है। जिस खंमें पर यह उक्कीर्य है उस पर जपर प्रियुक्त तथा नीचे द्वारधारी रुद्र (लड़्लीय) की मूर्ति बनी है। चंद्रपुष्त के शासन-काल के खवावधि उपलब्ध लेखों में यह लेख सब से पुराना है। तक्कालीन मधुरा में शैव धर्म की विवसानता पर इसके द्वारा प्रकार पहला है।

मधुरा से ग्रन्थ दोनो लेख कटरा केशवदेव से प्राप्त हुए हैं। इनमें से एक के में महाराज गुप्त से लेकर चंड़गुप्त विज्ञमादित्य तक की वंशावली दी हुई है। लेस कं प्रम्म में चंड्रगुप्त के द्वारा कोई वहा धार्मिक कार्य सम्प्रत्न किये जाने का संकेत मिलता है। लेख का श्रीतम भाग खडित होने के कारण यह निश्चित रूप से कहना कित है कि उसमें किस धार्मिक कार्य का कथन था। बहुत संभव है कि प्रसा-भागत्त महाराजाधिराज चंड्रगुप्त के द्वारा श्रीहत्या-जन्म-स्थान पर एक भन्य मंदिर का निर्माण कराया गया हो, जिसका विवरण इस लेख-में रहा होगा। " वीसरा लेख " जन्मस्थान की सकाई कार्य समय १६२४ ई० में प्राप्त हुआ है। हुआंग्य से यह लेख चहुत खंडित है श्रीर इसमें गुप्त-वंशावली के प्रारमिक श्रंग के श्रातिरक श्रेप भाग हुट गया है।

फाह्मान फी यूर्यान—चन्द्रगुष्त के शासन-काल में फाह्मान नामक चीनी पूर्वटक पश्चिमोत्तर मार्ग से भारत थाया । यह चन्य चनेक नगरी में होवा हुआ मचुरा भी पुर्वुचा । इस नगर का वो वर्षन उसने खिला है उससे मचुरा की वस्त्राचीन धार्मिक स्थिवि का पवा चलवा है । यह लिखवा है—

"यहाँ ( मधुरा ) के होटे-वहें सभी लोग चीद धर्म की मानते हैं। राष्ट्रपमुनि ( बुद ) के बाद से यहाँ के निवासी इस धर्म का पालन करते जा रहें हैं। 'मोदुलों' ( मधुरा ) नगर तथा उसके ज्ञाम-पान 'पूना' (यमुना) नदी के दोनों जोर २० संवाराम ( बीद मठ ) हैं, विनमें लगभग ३,००० मिड्र

२०. मशुरा संपहालय ( सं० क्यू० ४ )।

२१. लेख के शिप्तस्थान कटरा केशवदेव से गुप्रशासीन बहुसंख्यक कता-पृतियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनसे पता चलता है कि इस बाल में यहाँ झनेक मुन्दर प्रतिमात्रों सहित एक वैद्याप मंदिर था ।

<sup>==.</sup> मथुरा संप्रहालय ( सं> ३=३४ )।

निवास करते हैं। इह बीद स्तूप भी हैं। मारिपुत्र के मम्मान में वना हुया स्तूप सबसे खिथर प्रसिद्ध हैं। दूसरा स्तूप धानंद के तथा शीमरा मुद्दाण पुत्र की बाद में बनाया गया है। बेप बीनों रुमशः श्रमिथमं, सूत्र श्रीर विनव के जिए निर्मित किये गये हैं, जो बीद धर्म के बीन खंग (विधिटक) है।"

जाह्मान के उक्त वर्णन से पढ़ा चलता है कि उमके ममय में मशुत में बीद पर्म उचित पर था, ययिन उसमा यह कहना ठीक नहीं मालूम देता कि शाक्यमुनि के बाद में यहाँ के लोग इस धर्म का पालन करते था रहे थे। भगवान उस के बाद कई सी वर्ष मशुरा में हिंदू पर्म जोर पर था, न कि वैदे जाह्मान ने जिन बीद संवासमी करलेस किया है वे यमुना नदी के दोगें श्रोर काफी दूर तक फैले रहे होगे।

कािलिदास द्वारा श्रूरोन जनपद का वर्षान—महाद्विव कािल्यान वाद्मुण विक्तापित्व के समकालीन माने जाले हैं। रचुनग्र में कािल्यान ने श्रूरां ने अवन्य में कािल्यान ने श्रूरां ने जनपद, मधुरा, नृत्यान, गोजर्यन तथा यमुना का उस्तेव दिया है। हें हुसती के समयंवर में विभिन्न प्रदेशों में बाये हुए राजाबों के साथ उन्हों रे श्रूरों ने राज्य के किया है। कािलिया सुरेण का भी वर्षान किया है। कािलिया बीर बयोच्या के वहर राजाबों के बीच श्रूरां ने तर्ग की यथाना की गई है। कािलियास ने जिन निर्मेषणों का प्रयोग सुरेण के विष्ट किया है उन्हें देशने से जात होता है कि वह एक प्रवाशी शासक या, जिसकी कीित सर्ग के देवता भी गांत थे बीर जिसने यपने श्रुद ब्रावरण में माता विश्वर होगें के वंशों की प्रकाशित कर दिया था। 1 इसके बाते सुरेण की विश्वर यह करने वाला, गांत प्रकृति का शासक बताया गया है, जित्र के तेन से श्रुत लोग धवहाते थे।

यहाँ मधुरा बीर यमुना की चर्चा करते हुन् कान्निदास ने लिखा है कि जय राजा मुपेश प्रपनी प्रेयसियों के साथ मधुरा में यमुना-विहार करते थे तर्व

२३. रघुवंश, सर्ग ६, ४४-४१ ।

९४. <sup>(</sup>'सा शुरसेनाविपति सुपेणसुहिस्य लोकान्तरमीवकीतिम्। स्राचारसुद्धोभयव्दादीपं शुद्धान्तरस्या जगदे सुमारी ॥" ( स्पु०, ६, ४४) ।

यसुना-जल का कृष्ण वर्षा गंगा की उठज्यल लहरां-सा प्रवीत होता था। ""
यहाँ मधुरा का उद्येल करते समय संभवतः कालिदास को समय का प्यान नहीं
रहा। इंदुमती (जिसना विवाह व्ययोभ्या-नरेरा प्रज के साथ हुआ) के समय
में सधुरा नगरी, नहीं थी । वह वो धज की कई पीढ़ी बाद श्युमन के द्वारा
वसाई गई। श्रीकांतर मिल्लाध ने उक्त रखोक की श्रीका करते समय ठीक ही
इस संवेच में यापित की है। " किलीवरास ने समय श्रुप्त के द्वारा यमुनातर पर भव्य सधुरा नगरी के निर्माण का कथन दिया है। " श्रीमुन्न के पुत्रों—
प्रयुक्त चीर सुनाडु का कमयः मधुरा नथा विश्विता के प्रिकारी होने का भी
वर्षन रसुवंग में मिलवा है। "

कित्रास द्वारा उहिल्लिस श्रूरसेन के प्रिपिति सुपेण का नाम काल्पनिक प्रतीत होता है। पौराणिक सुन्धियो या शिलालेकों खादि से मधुरा के किसी सुपेण राजा का नाम नहीं मिलता । कालिदास ने उन्हें 'नीग'-नंश का कहा है। " पर्न तु वद चात ठीक नहीं जेंचती। नीप दिख्ण भंचाल के एक राजा का नाम था, जो सधुरा के याद्य-राजा भीम साख्यत के ससकालीन थे। उनके वंदाज नीपवंदी कहलाये।

कोलिदास ने बृन्टावन छीर गोवर्षन का भी पर्यंन किया है। बृंदावन के वर्णन में जात होता है कि कालिहान के समय में इस वन का सींदर्ध बहुत मिद्द था खीर यहाँ खनेक प्रकार के फूल वाले लता-वृज्ञ विद्यमान थे।

( खु॰, ६, ४८ )।

स्वर्गाभिष्यन्द्वमर्वे कृत्वेवोपनिवेशिता ॥" (खु॰, १४, २८-२६)

**२६. र**घुवंश, ६, ४६।

२४. "यस्यायरोधसतनचन्दनानां प्रचालनाद्वारि-विद्वारकाले । कलिन्दकन्या मथुरां गतापि गंगोमिसंसत्तजलेव भाति॥"

२६. "कालिन्दीतीरे मथुरा लवगामुख्यकाले शब्दुष्नेन निम्मीस्यत इति वदयित तस्त्रथमधुना मथुरासम्भव, इति चिन्यम्।"

 <sup>-</sup>७. "उपकृतं स कालिन्याः पुरी पौक्यभूषणः ।
 निर्ममे निर्ममोऽर्थेषु मधुषं मधुराङ्गतिः ॥
 या दीराज्यप्रकाशामिर्थमा पौरिष्भृतिमः ।

रनः "शहुंघातिनि शहुन्नः सुवाही च बहुशूते । मधुराविदिशे सूर्वोतिदधे पूर्वजोत्सुकः ॥" (रष्टु०, १४, ३६)

कालिदाम ने वृद्यायन की उपमा सुबेर के चैत्राथ नामक उद्यान से दी है। हैं गोवर्यन की शोभा का वर्षन करते हुए महाकवि कहते हैं—"है इंदुमति, तुम गोवर्धन पर्वत के उन शिलातको पर बैटा करना जो वर्षों के बल में घोषे जाते हैं तथा जिनमें शिजातीत जैसो सुगंबि निकलनी रहती है। वहाँ तुम गोवर्धन की समयीक कन्द्रशक्षों में वर्षा श्रत से मगुरी का नृष्य देखा -करना ।"" 1

कालिदाम के उपयु क वर्णनों में बरकालीन शूरसेन जनदद की महत्वर पूर्ण स्थिति का श्रनुमान लगाया जा सकता है । श्रायांत्र के प्रीमेद राज-वंशों के माथ उन्होंने यूरसेन के ऋधिपति का उएसेस किया है। 'सुपेश' नाम कारपनिक होते हुए भी यह कहा जा सकता है कि शूरमेन-वंश की गौरवपूर्ण परंपरा ई॰ पाँचर्री राती तक ब्रह्मस्य थी । वृ'दावन, गोवर्धन तथा यमुनाः संबंधी वर्णनों से बज की सम्बाबीन सुपमा भी का ब्रह्मान संगादा जा सकता है।

कुमारगुप्त प्रथम ( ४१४-४४४ ई० )--चंत्रगुत विक्रमाहित्व का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम हुआ । उसके समय के धनेक खेल पास हुए हैं, जिनसे सकालीन राजनैतिक, प्रार्थिक एवं धार्मिक स्थिति का पता चलता है। गुप्त संवत् १३४ ( ४४४-४४ ई० ) का एक जेस ३३ मधुरा से भी प्राप्त हुया है, जो उमारगुष्त के श्रंतिम समय का है । इन संस्रों तथा दुमारगुप्त के थनेक भौति के सिक्षों से ज्ञात होता है कि उसके शासन में, दुध व्यतिम वर्षों को होद कर, देश में शांति श्रीर सुन्यवस्था थी। चंद्रगुष्त द्वितीय के समय में साहित्य थीर कला की जो बहुमुत्ती उच्चति हुई भी वह तुमारगुष्ठ के समय में भी जारी रही।\*3

२०. "संभाव्य भर्तारममु" युवानं सङ्ग्रवालोत्तरपुष्पराच्ये । युन्तवने चैत्ररथात्तृने निविश्यतां सुन्तरि योवनश्री:॥"(रघु०,६,४०) ३१. "अध्यास्य चाम्भः प्रपतोक्तितानि रौतियगन्धीनि शिलातलानि । कलापिनां प्रावृषि परय मृत्य कान्तामु गोवर्धनकन्दरासु॥"

<sup>(</sup>वही, ६, ४१) ३२. मथुरा संमद्दालय (सं॰ ए॰ ४≍); यह लेख एक युद्ध-प्रतिमा की चीकी पर उत्हीर्ख है। इसमें एक 'विद्वारस्वामिनी' के द्वारा दान का उल्लेस

है। यह अभिलिरित्रत मूर्ति मधुरा जेल के समीप से शात हुई थी। ३३. दे॰ म नूभदार तथा पुसलकर—दि क्लासिक्ल एज (बम्बई, १६४४),

हू स्पाँ तथा पुष्पिन्नों (१) के श्राक्रमस् — हुसारतुष्त प्रथम के खेतिस समय में उत्तर-परिचम की धरित्त सीमा की श्रीर से हू साँ का अर्थकर आक्रमस् गुष्त साझाज्य पर हुआ। यविष दुमारगुष्त के यशस्त्री पुत्र रकन्दगुष्त ने हुयों का क्षम सुकाचला किया, तो भी हुन वर्षों के भीष्य ग्राममर्थों ने गुष्त साझाज्य को उत्तमता दिया। । उमारगुष्त के समय में में पूर्व मालवा तथा पंजाव पर हू सों का खिरकार स्थापित हो गया। उनकी सुख के बाद स्थापित वही किटनाई से अपने साझाज्य का माग हुयों से खुझ सका। मुष्त-शासन के दूसरे प्रयत्न धर्म पुष्तिमत्र लोग थे। ये संभवतः नर्मग्रस्त वह रहने बाते थे। स्केदगुष्त के भीति। शिक्तालेल से झात होता है कि हम लोगों के आप्रमाणों से भी गुष्त साझाज्य को वही चित्र पहुँची, जिसे बाद में स्कन्दगुष्त ने सेंशाल लिया।

स्कंद्गुप्तं (४४४-४६७ ई०)—स्कन्त्रमुप्त बड़ा बीर एवं योग्य यासक था। वह ऐसे समय में सिहासन पर बैठा जब कि एक छोर पारिवारिक फजह विप्रमान थी<sup>3 र</sup> और दूसरी छोर रायुषों का प्रवल संस्थावत गुण्व-यासन के प्रत्वित्व को ही संकटपूर्ण बना रहा था। स्कन्दगुप्त ने इन प्रतिकृत परिस्थितियों का साहम के साथ मामना किया। भीतरी (कि० गाजीपुर) से प्राप्त तंत्र से पना चलता है कि पिता की मृत्यु के याद स्कन्दगुप्त ने दगमगावी हुई वं राजपानी को पुनः प्रतिष्ठापित किया। हु योग के माथ युद्ध करते समय प्रिति कौंप उठी। भीतरी के लेल से स्पष्ट पता चलता है कि हुयों के साथ सकन्दगुप्त का भगंकर संज्ञान दुखा। ३ जिन हुर्योंत वर्षर हुयों ने पाँचयों शकी

<sup>32.</sup> स्कंत्गुप्त को अपने सोतेले भाई पुरुगुप्त तथा संभवतः वंदा के कित-पय अन्य लोगों से अधिकार के लिए भगड़ना पड़ा था। पुरुगुप्त की माता अनंतदेवी सम्राट् कुमारगुप्त की पटरानी थी और वह सम्राट् की मृत्यु के वाद अपने लड़के को ही उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। स्कंत्गुप्त की मृत्यु के अनंतर साम्राज्य के लिए भगड़ा और भी बहा।

२४. "हूंग्रैर्व्यस्य समागतस्य समरे दोध्यां घरा किन्पता ।" तथा-"पितरि ट्विमुपेते विसुता वंशलक्षी भुजवलविजितारिर्व्यः प्रतिद्वाप्य भूषः । जितमितिपरितोपान्मातरं सास्रनेत्रां हतरिषु-रिच कृष्णो देवकीमध्युपेतः ॥"

में युरोप को रींद बाजा था बीर शक्तिशाबी रोम साम्राज्य का बन्ट कर परिचमी पृशिया में तहलका मचा दिया था, उनने भारत की रचा कर स्कन्द-गन्द ने महानु सीर्य का परिचय दिया !?

सहन्तुम के समय का एक वाष्ट्रपत्र शुक्रंदशहर जिले के इंदौर (प्राचीन इंड्राइर) नामक गांत्र से मिला है। यह लेख गुप्त मंबन १४६ (४६४-६६ ई॰) का है। इस महत्वपूर्ण लेल से जात होता है कि उस ममन गांगा-यमुना के होषाय ( अंतर्वेदी) पर निययशिव अर्जनात नियुक्त था।? के लेख में देविल्य नामक एक चतुर्वेदी माझक के द्वारा इंड्राइर के मूर्य-मंदिर में दीपक उत्ताने के लिए अवय कोप के रूप में दान देने का विवस्ण मिलता है। इस लेल में स्कन्द्रगुप्त की उपाधि 'परम भहारक महाराजाधिराज' लिली है और उसके शासन को 'अभियद' मान-निवयराज्य' कहा गया है। इन वार्त से आत होला है कि उक्त लेख के समय कब गुप्त सामाय में माति स्थापित हो पुकी भी अर्था राजा के जिल्ह मान के लिए प्रवद्ध मान के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए ही लिए में हिया है। विवस मान के लिए प्रवद्ध मान के लिए ही लिए के लिए के लिए के लिए हिया है विवस में विवस मान के लिए के लिए के लिए के लिए ही ही लिए ही लिए

स्कन्द्रगुप्त के समय का एक खन्य संस्कृत शिलालेंद्र जूनागई से भी मिला है, जिससे पता चलता है कि उस समय गुप्त सम्राट् द्वारा नियुक्त मौराष्ट्र का प्रशासक पर्याद्त था । पर्याद्त का पुत्र चक्रपालित गिरिनगर (गिरनार) का खिरकारी था। उसके समय में मुदर्शन नामक एक बडी भीज

२७. रार्बनाग का केंद्र संभवतः मधुरा नगर था। वाज्यत्र का प्राप्ति-स्थान मधुरा नगर से कुछ ही मील दूर अनुष्रहार कर्षे के पास दे। गुप्ति-काल में इस थीर मधुरा पर बड़ा सगर था, जो कुछ समय पूर्व ही नगर ग्रस्थ दो राज्यानी था।

३६. विदेशी अकान्ताओं पर इस असाधारण विजय के कारण भारतीय जनता में अपने किय सम्राट् के प्रति असीम अद्धा उत्पन्न हुई होगी श्रीर उसने स्वंद्गुम का अभिनंदन 'विक्रमादित्य' उपाधि के द्वारा किया होगा। स्कंद के सिक्षें पर 'विक्रमादित्य' (कुछ पर 'क्रमादित्य') ज्याचि मिलती हैं।

का बॉध वर्षा चतु में टूट गया। यह फील चंद्रगुप्त मीय के समय में बनाई गई थी थीर इससे नहरों द्वारा सिंचाई का काम लिया जाता था। टूटे हुए बॉध को फिर से सुधारने का दुष्कर कार्य चम्प्रातिल ने पूरा किया। स्कन्द्रगुप्त गुप्यवंश का यन्तिम प्रतापी सम्राट्या। उसकी मृत्यु के

स्कन्दगुष्त गुष्तवय का त्रान्तम व्रतापे समाद या । उसका सृत्यु के याद गुष्त साम्राज्य द्विष्ठ-भिन्न होने लगा । सीराष्ट्र तथा परिचमी मालवा से गुष्त-श्रीकार समाप्त हो गया । नम्दा-छट का वृद्यां बदेश तथा द्व देवलंड भी स्वतन्त्र होने की याट जोहने लगे । गुष्य प्रदेशों में भी धीरे-धीरे ये लक्ष्या दिखाई पन्ने लगे । स्कन्दगुष्त के याद गुष्य-वंश में प्रसा कोई समाधारण मतिभा वाला शासक नहीं हुत्या जो विस्तृत साम्राज्य को सँभाल सक्ता । फलता साम्राज्य का श्रंत श्रवश्योगी हो गया !

पर्वर्ती गुप्त शासक — स्कन्द्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका आई पुरुगुप्त ( ४६म-४७३ ई० ) हुया । उसने संभवतः 'प्रकाशादित्व' उपाधि धारण की। उसके वाद उसका पुत्र नरसिंहगुत पाटिलपुत्र की गद्दी पर दैवा और उसके परचात क्रमशः इनारगुत द्वितीय तथा विष्णुगुत ने बहुत थोड़े समय तक शासन किया । ४७० ई० में गुधगुत, जो शायद पुरुगुत का वृत्तरा पुत्र था, गुत्त-साम्राज्य का घधिकारी हुखा। इसका मुक्ता बीद मत की घोर था। उसके समय में गुत्त साम्राज्य में मध्य भारत, काशी तथा उत्तरी यंगाल तक का भाग सम्मित्तित था। गुधगुप्त का शासन २०० ई० के लगभग समाप्त हुखा।

युप्तुष्त के उत्तराधिकारियों ( संभवतः तथागतगुष्त तथा बालादिय ) के समय में साम्राज्य का परिचमी जड़ा भाग हाथ से निकल गया । एक-द्रगुष्त के बाद हुणों के जो आक्रमण भारत पर हुए उन्हें कोई रोक न सका। तोरमाय नामक सरदार की अध्यक्षता में वे बहुत उत्तिक्राली होगये। हुँ० ४०० के लग-भग मण्यभारत का परिचमी भाग हुणों के अधिकार में चला गया । इस समय जवलपुर के खान-पास का इलाका परिवाजक महाराजाओं के अधिकार में या। ये लोग गुष्तों के सामंत थे। पूर्व की और हुणों के मतार को रोकने के लिए ये शासक बरावर प्रमास करते रहे। इनके बात-पास कहें होंदे राज्ये। हैं० परिचारी यती के अधिका चतुर्योग के कई लेतर उन राजाओं के मिलं हैं जो आधुनिक बुँदेलतंद, वयेलखंड तथा नर्मदा-उट पर आसन करते थे। इन केवों में गुष्त समारों का या उनके आधिवार को कोई जिक्र न होने से वह स्वरूपका होजा है कि उक्त प्रदेशों ने तकालीन परिश्वित्वों का लाभ उठा कर अपने होजा है कि उक्त प्रदेशों ने तकालीन परिश्वित्वों का लाभ उठा कर अपने को गुष्त समाय वाकाटकों की शिक्त चहुत वारी। यह सी समय वाकाटकों की शिक्त चहुत वरी। वाकाटक राजा नर्मद्रतेन के एक लेला में उसे कोशला, नेकल और गालप

का खिपरित कहा गया है । इससे प्रतीत होता है कि हूं॰ पाँचाँ राठी का श्रंत द्वीते-होते वाहारकों ने गुष्य साम्राज्य के दिष्य का एक बड़ा भाग धपने खियकार में कर खिया था। बुपरीप्त के समय तक वी गुष्य माम्राज्य का बाँचा पना रहा, पर उसकी मृत्यु के याद जारों और से खापितों के बादल उसके करहाँने कुछ समय याद ही साम्राज्य को नष्ट कर दिया। उपप्रष्प के बाद उस के उत्तरादिकारियों के समय का कमनद हतिहास नहीं मिलता। इस बंदा के खिल मात्राधों में से दो के नाम बैन्यतुत तथा भाद्युत मिलता है। एरख (जि॰ सामर, मध्य प्रदेश) से प्राप्त १३० के एक लेख से पता चलना है कि भाद्युत ने खपने एक स्थानीय मानंत गोपराज के साथ एक प्रमिद युव में भाग खिया। यह युद संभवतः हुय्य-आसक तोरमाख से हुखा, जिसमें गोपराज मारा गया और उसकी जी सती हो गई। इस लेख के खितिक भाद्युत के संघम में स्थिक जानकारी नहीं मिलती। जिद्दानों का अनुमान है कि उमने साथमा १३३ है कह कराज किया।

मधुरा की हुए। द्वारा वबदी- जपर कहा जा चुका है कि सोर-माण की अध्यक्ता में हुणों ने २०० ई० के लगभग परिवर्मी मध्यभारत पर श्रपना श्रधिकार स्थापित कर लिया। इस समय उनकी शक्ति बहुत प्रवल थी। ४८४ ई० में उन्होंने ईरान के सम्राट्को ममास कर यहाँ श्रपना आधिप य जमा लिया था । यल्प को उन्होंने श्रपना केन्द्र बनाया । उसके श्रागे दृष्टिय-पूर्व चल कर वे तत्त्रशिला श्रादि विशाल नगरा को उजाइते श्रीर राज्यां वर्ष नष्ट करते हुए मधुरा हो इर मध्यभारत तक पहुँच गये थे । मधुरा नगर उन समय बहुत समृद्ध था धीर यहाँ धनेक बीद-स्तूषों और संवारामों के श्रविरिक्त विशास जैन तथा हिंद इमारते विद्यमान थी । हसों के द्वारा श्रधिकारा इमारते' जलाई चौर नष्ट की गई', प्राचीन मुर्तियाँ तोड़ हाली गई' धीर नगर को बर्बाद किया गया । चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में जिस विधाल महिर का निर्माण श्रीकृष्ण-जन्मस्थान पर किया गया था वह भी हुए। की अपना का शिकार हुआ होगा। खालियर पहुंचने के पहले संभवतः हुए लीग मधुरा में कुछ समय तक ठहरे । यहाँ उनके सिक्टों के कई देर प्राप्त हुए हैं। हर्जी के आवसर्जी के बाद से खेकर सहमद गजनवी के समय ( १०१०ई० ) तक मधुरा में प्रायः शाति रही चौर इस चर्चाध में कोई दहा विदेशी चालमण नहीं हुआ।

३८. संसदतः योधेय, माजव, इिंगुर, याजु नायन श्रादि विविध गण्राच्या का श्रांत इन्हीं क्रूरमर्ग हूणो हारा किया गया ।

हूँ यों की पराजय—ई० छुठी शली के वारंभ में हूय-शासन भारत में कारतीर तथा पंजाब के खितरिक राजप्दाना, उत्तर प्रदेश तथा मध्यभारव के उद्ध भागी पर स्थापित हो गया। ग़्यालियर तथा पृत्य के लेखों से तोरत्माय की मधुता का पता घलता है। १९१४ ई० के लगभग तोरताय की मधुत हो जाने पर मिहिरकुल उसका उत्तराधिकारी हुआ। यह बड़ा ग्रूर और अध्यायाय स्थापक था। चीनी यात्री हुएत-सोग ने लिला है कि राजा पालादित्य ने तोर-माय के पुत्र मिहिरकुल को क्षेत्र कर लिया, पर याद में यह खोड़ दिया गया। यालादित्य संभवतः भानुगुत की उपाधि थी। वे १२३ ई० के लगभग मालवा का शासक यहोधर्मन दुखा। मेदसीर से पार इसके एक लेल से पता चलता है कि हसते हुए अधासक मिहिरकुल को हरा बर उसे कारमीर की थोर भगा दिया। १९१४ ई० के लगभग नुत्रों तथा ईरानियों ने बल्ल के हुयों को परास्त कर उसर से भी उनका प्रभुत्य समास कर दिया।

कूषों के उपर विजय पाने के उपरांत यहांपमंन् ने भाजुगुत के पुत्र (?) वज्र को परानित कर संभवाः उसे मार छाखा । यह गुरुवंस की प्रथान काला का अंतिम शासक प्रतीत होता है । उसके भार पर्याप परवर्षा गुर्से का स्थान माथ लाय उत्तरी बंगाल में इस समय बाद तक बना रहा पर मध्य देश वाग उसके परिचानी तथा दिख्यी भागों से प्रधान गुरु वंस का शासन समय हो गया। ई० पुढी शती के मध्य में मौखरी वंश ने ईशानवर्मन् की अध्यपता में कनीज पर अपनी स्थवन्य सचा वामा सी। उसी प्रकार वर्षन पा या प्रथम् विज वंस के द्वारा यानेश्वर सो उसके खास-पास के स्वाकं पर अपना पा परिचार को होते के परिचार साहर हो गया थीर वहीं गीइ के एक मदे राजवंश का उदय हुआ, जिसमें श्राकं एक शिक्स हो हो के खानभा सवा हो शताब्दियों के बाद भारत के एक महान् साझाज्य का अंत हो गया! हुयाँ वया प्रच्यनितों के बाद भारत के एक महान् साझाज्य का अंत हो गया! हुयाँ वया प्रच्यनितों के बाद भारत के एक महान् साझाज्य का अंत हो गया! इसी प्रशासकों की निर्वलता एवं पारिवारिक कलह ग्रुस साझाज्य के नाश के अपन कारा के नाश के भारत के प्रकार साझाज्य का अंत हो गया!

गुप्तकालीन शाप्तन-व्यवस्था तथा सांस्कृतिक उन्नति— गुप्त व्यापन-काल भारतीय इतिहास में 'स्वर्णयुग' के नाम से प्रसिद्ध है । इस

३६. इन्द्र लोगों के श्रञ्जसार यह वालादित्य गुप्तवंशी नरसिंहगुत पालादित्य था। दे० रमेशचंद्र मञ्जूमदार—दि क्लासिक्त एज, पू० ३७-्न ।

काल में राजनैतिह, थाधिक, सामाजिक एवं धार्मिक—इन मभी इष्टियों सं रेश की उपनि हुई। जननम नया दो राहारदी के इस दीर्घ काल में केवल उद वधीं को छोड़ कर शेप समय में बावः सारे भारत में शान्ति विराजमान रही ! इसहा थ्रीय मुख्यतः गुप्त मधार्थे की उदार नीति श्रीर दृत्र शासन-स्पवस्था की है। मारा गुप्त मात्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। ये प्रांत 'देश' या 'सुन्हि' कहताते थे । इनके बन्तर्गत 'प्रदेश' या 'विषय' होते थे । मधुरा का भूनाग उस समय 'चंत्रवेंद्री विषय' में समित्रजित था। स्कन्दगुष्त के समय में इसका प्रशासक शर्वनाय था, जो संभवतः मधुरा के पूर्वोष्ट नाम वंश से संप्रधित था। स्कन्दगुष्त के पहले मधुरा संनवतः उस बड़ी भुक्ति के धन्तगंत था जो कलियी ( यमुना )तथा नर्मदा नदी के बीच ( 'कालिदीनमंदयांमंध्ये' ) स्थित थी । इसमें मध्य भारत के पूर्व मालवा का भाग भी या जाता था। देश तथा सुकि के शासक 'गोप्ता' एवं 'उपरिक महाराज' करलाने थे । जित्रय के ग्रामक की संद्या 'विषयपवि' थी । ये लीग प्रायः राजपराने में संबंधित होते थे श्रीर 'कुमारामाध्य' तथा 'शायुक्तक' कहाते थे । यह विषयों के प्रशासक सीवे सम्राट के अधीन होते थे। भ्रन्य विषयपति गोप्तायों की मातहती में काम करते थे। प्रदेशों तथा प्रियों में शासन-स्थारधा संबंधी प्रिविध कार्यों के संपादन के जिए धधिकारी पूर्व कर्मचारी नियुक्त थे, जिनमें से भनेक की पद-सजाएं गप्तकालीन खेगों में मिलती हैं।

समुद्रमुप्त के समय से जेवर स्क्रमुप्त के सामकाल एक साम्राम्य की न्यतस्था दश्ता के साथ संचालित होती रही। तत्कालीन साहित्य, प्रमिन्नेत्रंत, सिक्षी तथा चीनी वाशी जाग्रान के याग्रा-विदास से पता चलता है कि उस समय देश में मुत्र और सद्रद्धि थी। वही दृष्ट-व्यवस्था के कारण प्रयाभ बहुत कम होते थे। जीग सद्गलार का पालन करते थे। धरिकार पुष्त समार् देण्यत-धर्माञ्चलायी थे, परंतु उनके समय में वीद्र, जैन, श्रीव मादि सम्बस्थ पर्म भी विकसित होते रहे। '' राज्य की और में श्रम्य धर्मावतिमयों को सम प्रकार से सुविधाएं दी जाती थीं। स्थासन के उच्च पद्री पर दिनते ही वैद्यावीय लोग निवक्त थे।

४०. मशुरा से प्राप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय के तेस्त्र की चर्चा की जा चुकी है, जिसमें शिव-प्रतिमाओं की प्रतिद्यापना का विवरस्थ मिलता है। गुप्तकाल की बीद्ध एमं जैन मूर्तियाँ वड़ी संस्था में मशुरा नगर और उसके आस-पास मिली हैं, जिनसे तत्कालीन सिंद्रपणु एवं शांतिपूर्ण वातावरस्य का स्पष्ट पता चलता है।

गुप्त शासन-काल में जीवनी श्योगी वस्तुएं मस्ती थीं। साधारण निर्मा के लिए लोगों को चितित नहीं होना पढ़ता था। फाझान ने लिएता है कि भारत में यस्तुणों के वेचने श्रीर सरीरने में केरल की दियों का प्रयोग होता था। इससे तरकालीन सस्तेपन का श्रमुमान लगाया जा सकता है। गुप्त शासकों में तोने, चौरी और तीवें के सिवके पड़ी संख्या में चालू कराये थे। इन सिकों से तरकालीन व्यावसायिक सस्त्रिय का पता वात है। रूप में शनेक पड़ी सहकों के निर्माण कराया गया था, जिनसे शावरिक यातायात तथा ज्यापार में चड़ी सुक्ते का निर्माण कराया गया था, जिनसे शावरिक यातायात तथा ज्यापार में चड़ी सुक्ति आप तहीं से दिनेशों से भी ज्यापारिक प्रावागमन होने लगे। गुप्तकाल से भारत की थोक लगभग सारे एशिया पर लुगाई। मध्य एशिया वया विशेष-कर दिखण-पूर्वी एशिया के श्रमेक देश भारतीय संस्कृति के रंग से रंग गये। वहीं भारतीय धर्म, भाषा, साहित्य श्रीर कला का व्यापक प्रभाग पड़ा, जिसका श्रस्तिर सताविद्यों वाद तक विद्यमान रहा।

साहित्य और लिलत कलायां की चहुमुसी उलित गुन्त काल में हुई। इस काल में भारत की प्रधान भागा सरहन हुई। तकालीन गुन्त प्रसित्तेन्य वास साहित्य का एक बड़ा भाग सरहत में ही मिलता है। प्रनेक दुराखों को प्रशान कर इसी काल में दिया गया। नारत, इहरुपित, कात्यावन ग्रादि के महत्वरूले स्मृति-मन्यों की रचना भी हुसी समय हुई। प्रसिद्ध ज्योतियों धार्य-भट्ट, महत्वरूले स्मृति-मन्यों की रचना भी हुसी समय हुई। प्रसिद्ध ज्योतियों धार्य-भट्ट, महत्वरूले स्मृति-मन्यों की रचना भी स्वात नियान की प्रसान के रचिता और प्रभावर गुन्द काल की महान विश्वतियों हैं, जिन्होंने व्ययने प्रनों में जान विद्यान विदयक यहुनूस्य सामग्री संचित्र की है। प्रसारकोश के रचित्रा समर तथा भामद-जैसे कान्यवाज-मन्यें भी गुरुकाल की देन है। पूरंगु सबसे व्यवस्य भामत का भामद-जैसे कान्यवाज-मन्यें भी गुरुकाल की देन है। पूरंगु सबसे व्यवस्य प्रसान का पेन है। महाकवि काजियास तथा प्रवस्तेन कादि कवियों ने प्रपनी रचनाथों में जिस सींदर्य की सृष्टि की वह भारतीय साहित्य में समर है। हरियेष, वस्त्रभष्ट व्याद व्यवस् कवियों को उत्तर सम्बाद स्वात्र साहित्य में समर है। इस्त्र कुत्र वस्त्रभष्ट व्याद व्यवस् प्रसान कहित्र महत्व कालि हो स्वात्र में स्वात्र में समर है। इस्त्र कुत्र वस्त्रभष्ट व्याद व्यवस्त्र में साह की सहत्व कि प्रसान हम काल में हुई। वस्त्र वहित्र आदि कई प्राहत मन्यों की भी रचना हस काल में हुई।

#### श्रद्याय ह

# मध्य-काल

# [ ४४० ई० से १९६४ ई० तक ]

गृह माग्राज्य को समाहि के बाद लगनग घाणी शताब्दी नक उत्तर भारत की राजनीत्र रिपति टीक नहीं रही। घनेक होट वह राजा विनेश्व प्रदर्शों से घपनी शक्ति दानि से लग गये। सग्राट् हर्पवर्धन के पहल तक कोई ऐसी प्रवल कंट्यीय सत्ता स्थापित न हो सकी जो होटे से राज्यों को मुस्पटित करती। है के हुई। शती के मध्य से सीरारी, वर्धन, गुर्बर, मंत्रक, कललुदि शाहि कई राज वशों का चन्युद्य प्रारम्भ हुखा। मुद्रा प्रदेश पर जिन यंशा का चित्रकार सप्यकाल से रहा उनकी चर्चा नीचे हो जाती है।

मीं परी वंश-मीं विरयं के शासन का पता गृह-काल के पहले भी
गया तथा कोटा ( राजस्थान ) क धासपास चलता हूं । परंतु उस समय तक
वं प्राय- क्षपीन शासकों की स्थिति में ही रहे थे। हैं • वृत्री शती के मध्य में
मींगरी बदा की एक राणिशासी शासा का पाक्षिमों हुआ, जिसने कनीय की
धपना फेन्द्र बनाया। इस शास्त्र के पहले तीन शासक गृह समादों के सामत
थे। गृह साह्राय के पतन के बाद लगभग २२४ हैं • में मीरारी शासक हुंगानवर्मन्त्र ने 'महाराजाधिराज' उपाधि धारण की। उसके समय के लेखों से पता
चलता है कि उसने उड़ीसा थीर शंगाल के राजाओं को विज्ञित किया। पत्रवर्धि
गृह शासकों ने मीरारियों की बहती हुई शक्ति का मितरिये किया और रूंगानवर्मन्त्र को पराजित किया। ईशानवर्मन्त्र के समय में मीरारी राज्य की सीनाए
पूर्व में माथ सन, इपिया में मध्य प्रात और साम में मीरारी राज्य की सीनाए
पूर्व में माथ सन, इपिया में मध्य प्रात और साम प्राप्त वक, परिचम में मालवा
तथा उत्तर परिचम में पानेश्वर राज्य कर्षी।

ईशानवर्मन् के परचान् जिन शासकों का कनोज तथा मधुरा प्रदेश पर गासन रहा वे क्रमश शर्ववर्मन्, जवतिवर्मन् तथा प्रहवर्मन् नामक मीखरी शासक थे। इन शासकों को खुटभेड़ें परवर्ती गुस रागायों के साथ कांची ममय तक जारी रहीं। गायम्य के हुपैवरित से विदिव होता है कि दुटी शवी के उत्तरार्व में तथा सामग्री के प्रारम्भ में मीखरी लोग कांची शनिद्रमाजी रहे। हैरानवमेंत्र या उसके उत्तराधिकारी के शासन-काल में हूयों का स्थानमय भारत पर हुथा । उन्हें मीजिरयों ने हरा कर पश्चिम की धीर खरेष दिया । ६०६ हैं० के लगभग महबमंत्र का विवाह थानेरवर के शासक प्रभाकत्वयंन की धुत्री राज्यश्री के साथ हुया । इस बैवाहिक संबंध द्वारा उत्तर भारत के दो प्रसिद्ध राजवंश—वर्धन तथा मौखरी एक सुत्रमें जुड़ गये । परन्तु प्रभाकरवर्धन के मरने के बाद मालव के राजा देवगृत ने प्रवयमंत्र को मार डाला धौर प्राथयश्री को बनीज में बंदी कर लिया । राज्यश्री के बद भाई राज्यवर्धन ने मालव पर पड़ाई कर देवगृत को परास्त किया । परति इस विजय के उपरांत ही गीड़ के शता शत्रांक ने राज्यवर्धन को विस्वाराधात में मार डाला ।

प्रभागनस्वर्धन के दो पुत्र राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन श्रीर एक पुत्री राज्यंधी थी। राज्यकी का विवाद कनीज के मीसरी-शासक प्रह्यमन् के साथ हुआ। । मभाकरवर्धन की सृत्यु के बाद ही सालव के शासक ने प्रह्यमन् की मार हाला। राज्यवर्धन के भी न रहने पर हर्षवर्धन थानेकर राज्य का श्रीवनारी हुआ।

देपैनर्घन ( ६०६-६४० ई० )—हर्पवर्धन के समकालीन वायभड़ ने 'हर्पचरित' नामक गय प्रत्य संस्कृत में जिल्ला है । इस प्रन्य में हर्प के बीनी यात्री हुएँ के शामन-काल में भारत श्राया। उसने भी हुएँ के समय का हाल विस्तार से लिखा है। इसके श्रतिरिक 'मंजुशीमूलकरन' प्राहि प्रस्थों में स्था हुएँ के समय के प्राह कई श्रीनिक्षिणों से तत्कालीन इतिहास का पवा खलता है। हुएँ से राज्यारोहण के जान ही एक वहीं में ना विदार की प्रोह उकर तथा पूर्व भारत के श्रीनेक राज्यों को जीता। राज्यथी कनीज के कारानार से विषय के जानतीं की धीर वर्जी गई थी। हुएँ उसे वहीं से क्षीज खाया। वह वाहता था कि राज्यथी कनीज-सांग्य का श्रामन करें, परन्तु राज्यथी तथा मंत्रियों के खायह से हुएँ ने स्वयं शासन का संवादन स्वीकार कर लिया। कनीज की हुएँ ने श्यूवना प्रधान राजनीतिक केन्द्र बनाया। उस समय से कंकर श्रायाती कई राजाविद्यों तक हुम नगर की उत्तर भारत की राज्यानी होने का गीरव प्राह स्था।

हर्ष ने कुछ वर्षों में ही चपनी विशाल सेना की सहायता से एक परे साम्राज्य का निर्माण कर लिया । यहाँमान उत्तर प्रदेश, विद्वार, बंगास चीर उद्दीसा के प्रायः सभी राज्य हर्ष के साम्राज्य के झंबांत हो गये । परिचम में जालंघर तक उसका भाषिपत्य स्थापित हो गया। मधुरा का प्रदेश हर्ष के साम्राज्य के अंतर्गत ही रहा । हस प्रकार हर्षचर्यन ने उत्तर भारत में धपना एकप्द्रम राज्य स्थापित कर लिया। इसके बाद उसने दिख्य को भी जीवने की हर्ष्या से अधर चन्हों की । परन्तु मादामी के तन्कालीन चातुक्य सम्बद्ध प्रकरित्य द्विष्य से उसे पराजित होना पद्दा, जिससे हर्ष के पद्द द्वारा प्रति न हो सकी । चालुक्य-बंद के लेशो में हर्ष की उपाधि 'सकलोत्तराथनाथ' मिलती है, जिससे समय उत्तराथ पर हर्ष के पुराधिकार का पता चलता है।

हर्पवर्धन ने थपने राज्यारोहण-वर्ष से एक नवा संवत् सलाया, जो 'हर्ष संवत्' नाम से प्रसिद्ध है । ११वीं शतान्त्री के खेतक खलुयेहनी ने लिखा

१. डा० रमाशंकर त्रिपाठी का विचार है कि मथुरा तथा मतिपुर—ये दो राज्य हुएँ के साम्राज्य से बाहर रहे । त्रिपाठी जी हुएन-साग के यात्रा-विचरफ के जाकार पर इस निकार्त पर पहुंचे हैं—दे० हिन्दूरी खाफ कनीज, पृ० ११६ । हुएन-सांग ६३४ ई० के लगभग मथुरा आवा था । हो सकता है कि इस समय मथुरा के शासक ने अपनी स्वतंत्र सचा पोषित कर दी हो। परंतु उसके पहले मथुरा प्रदेश खतस्य ही हुएँ के साम्राज्य के खतांत था ज्ञीर संभवतः हुएँ की सुद्ध के सुद्ध समय पूर्व तक यहां स्थित रही।

है कि श्रीहर्ष का संवत् मयुरा श्रीर क्लीज में प्रचित्त था। हर्पवर्षन ने पृक्ष वह एवं रह साझान्य की स्थापना हो श्री हो, उसके समय में साहित्य, कला श्रीर पर्म की भी उद्यति हुई। वायाभद्द तथा मयुर्- तैसे प्रसिद्ध लेकक उपकी राजसमा में विद्यमान थे। वाया का विद्वान पुत्र मुख्यमद्द साधार्य रही, मार्तग-हिवाकर तथा मानतु गावार्य भी हुई की समा के रल माने जाते हैं, विर्मे स्वरं की समा के रल माने जाते हैं, विर्मे स्वरं की साहित्यक प्रशिक्ष स्वरं माने प्रवृत्त स्वरं के सिह्म के प्रवृत्त के स्वरं हो स्वरं के सहित्य क्षि साहित्य प्रविक्ष मिल्या का पता चलता है। नालंदर के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की हर्ष ने सहायला प्रदान की। उसने नालंदर में एक विश्वाल तीह विद्यार को भी नार्य करता था। वीद धर्म के श्रातिरक प्रसिद्ध हिम स्वरं के स्वरं हमें हम स्वरं हमें हम सिद्ध हिम प्रवृत्त से प्रवृत्त करता था। कनीज नार्य की स्वरं क्ष्य समय से वही उन्नति हुई । यहाँ स्वरं के स्वरं हमार्ति का निर्माय क्रवा था। कनीज नगर की हुई के समय में वही उन्नति हुई । यहाँ स्वरं के स्वरं स्वरं हमें हम से स्वरं हमें हम से स्वरं हमें हम से स्वरं हमें हम से स्वरं हमें स्वरं हमें हम से स्वरं हमें हम से से स्वरं हमार हमें के स्वरं से हमें हम से से साहित्य की स्वरं हमें से स्वरं से साम में वहु समानित किया। हमें उनकी विद्वा श्रीर धार्मिकवा से स्वरंव प्रभावित हो गया था।

हर्ष के शासन में प्रवा सुखी थी। राज्य का प्रयंघ प्रस्ता था। वहे, प्रपताओं के लिए कडोर हुंड दिये जाते थे। प्रधिकारी लीग प्रपने कर्मन्यों का बड़ी सवर्कता से पासन करते थे। समीन की प्राय का खड़ा भाग कर के रूप में लिया जाता था। सभी धर्म के मानने वालों को पूरी स्वतन्त्रता थी। मसुरा में उस समय पौराणिक हिंदू पर्म का बोर ही चला था, जैसा कि तत्कालीन क्ला-कृतियों से प्रकट होता है।

हुएत-सांग का मधुरा-वर्षान—हुएत-सांग के यात्रा-विवरण से मध्यक्षीय मधुरा को दशा पर बहुत-कुछ मक्कार पक्षत है। यह यात्री ताममा ६२४ ई० में मधुरा भाषा। इसने मधुरा का जो वर्षान किया है यह संवेप में इस मकार है—

"मधुरा राज्य का चेत्रफल ४,००० ली ( लगभग म्दर मील ) वपा उसकी राजधानी ( मधुरा नगर ) का विस्तार २० ली ( लगभग रे॥ मील ) है। यहाँ की मूमि उत्तम खीर उपजाऊ है । यहाँ की पेदाबार सम्ब्री होती है। यहाँ ज्ञान गहुन पैदा होता है जो छोटा और बढ़ा दो मकार का होता है। पहले प्रशर पाना थान पुरष्त में हरा रहता है और पकने पर बीजा हो ताला है। वही दिस्स बाला खाम सदा हरा रहता है। इस राज्य में उत्तम कपात और पीला सोना उत्तपन्न होता है।" वहीं के निगायियों की यात्रत वह सिराता है—"उनका स्वभाव जोनल है और वे दूसरों के साथ खरहा स्वरहार करते हैं। ये लोग त्याचाल का तुह रूप में खर्च्यन करता प्याद करते हैं। ये परीपकारी है और विवा के प्रति वह सम्मान था भाव रखते हैं।"

मधुरा की सफाजीन धार्तिक रिधति का परिचय हुएन-मांग के निम्न-बिपित बर्जन से बात होता है—''इस नगर में बगभग २० संधाराम है, जिनमें २,००० भिन्न रहते हैं। इन भिन्नयों में दीनवान और मदायान-इन दोरों मतों के मानने वाले हैं। यहाँ पाँच देव मदिर भी हैं, जिनमें बहुत से साध पूजा करते हैं । राजा प्रशोक के बनवाये हुए सीन स्तूप यहाँ विद्यामान हैं। विशव चारों दुवों के भी अनेक चिद्ध यहाँ दिखाई देव है। क्षागत भगतान के साथियों के पश्चित्र खबरोपी पर भी स्मारक रूप में नई स्तुप बने हुन है। ...... विभिन्न धार्मिक धवमरी पर संन्यायी जीग बड़ी संख्या से इन स्तूरी का दर्शन दरने बाते हैं और बहुमूज्य बस्तुएं भेट में बदाते हैं। ये स्तीन श्रवने-श्रवने सप्रदाय के श्रनुसार यलग-श्रलग पवित्र स्थानों का दर्शन-पूजन करते हैं। .... विशेष उत्सवों पर कड़े श्रीर बहुमूख्य हुत्र चारों श्रीर प्रदृशित किये जाते हैं। सुगधित पदार्थों का धुवां चादलों के समान हा जाता है चौर सत्र थार से फूलों की दृष्टि होने लगती है । सूर्य थीर चंद्रमा जिलवृत्त दिव जाते हैं और पहाड़ा की घाटियाँ तुमुख घोप से निनादित हो उठती है । देश का राजा तथा उसके मंत्री लीग भी यह उत्साद के साथ धार्मिक कार्यों को करते हैं।"

"नगर के पूर्व र-६ ली (जनमा ) मील ) चलने पर एक उँचे संवाहम में बहु चले हैं। उसके काल वनल गुकाएँ वनी हैं। ''' यह सवाहम . पूरव उपगुष्त के द्वाहा वनला गया था। इसके भीतर एक स्तूप है, जिसमें तथानत के नाएत एले हैं। संवाहम के उत्तर में २० दुव उँची और २० दुव चीदी एक गुका है। इसमें चार इच अन्त्रे अवन्त्रे में हैं। महासम उपगुष्त निज लीगों को बीद पर्म में शैविष कर उन्हें कहंतु पर शास करात के [जिस्ती संस्था माद्म रहे, इसलिए] उनमें से मरीक विवाहित गुम्म ना एक उत्तरी उस करारें में द्वाल नेत्रे में अवने से मरीक विवाहित गुम्म ना एक उत्तरी उस एक स्त्रे में द्वाल नेत्रे भी अवने व्यवहा उस करारें में द्वाल नेत्रे थे। जो लोग क्षित्वाहित होते थे, उनके चहुँद हो तोने पर भी उनशे कोई गयना नहीं रानी जाती थी।"

" यहाँ से २४-२४ ली ( लगभग ४ मील ) दिल्या पूर्व में एक वहा म्रुद्धा तालान हैं, जिसके पास ही एक स्तृप है । वहीं पर जब भगवान हुन्न पूमपान रहे थे, एक घन्दर ने उन्हें थोड़ा शहद दिला, जिसे खुन्न थे थोड़े जल के साथ मिजित कर उसे अपने शिल्यों में बँट्या दिया। इससे चन्दर को इतनी अविक खुरी हुई कि वह एक लहु में गिर कर मर गया और अपने पूर्मेक पुष्यक्रम्य एस के कारण अगले जन्म उसने मनुष्य-योनि प्राप्त की। इस स्वस्ते तालाय के उत्तर में थोड़ी ही दूर पर एक पना जन्न है, जिसमें पिछले चार खुदों के परण-चिक्क सुरिष्ठ हैं। इसके निकट ही उन स्थानों पर यने हुए सत्त हैं, वहाँ सारिपुत तथा हुन्न के अन्य १,२२० महान् शिष्टों ने कठोर जयस्या की थी। वहीं पर्यो-गवारार्थ आये हुए समयात् खुन्न के समास्क स्थान हैं।

हुएन सात के उराष्ट्र'क लम्बे वर्णन से कर्ड् यांतों का पता चलता है। उसके समय में मधुरा-राज्य का दिस्तार काफी था। किनवम का खनुमान है कि सल्कालीन मधुरा-राज्य में वर्ज मान बैराट थीर खरां लीक्ष्म के धीय का सारा प्रदेश ही नहीं, अपित जागरा के दिख्य में नरवर और विवयुरी कर का स्थाप पूर्व में काली क्रिय नदी तक का भूमात रहा होता। वे दूस प्रकार किनवम के खनुसार इस राज्य में मधुरा-खागरा जिलों के श्रतिरिक्त भरतपुर, करीली और पीलयुर तथा खालियर राज्य का उत्तरी दाधा भाग शामिल रहा होता। पूर्व में मधुरा राज्य की सीमा निक्तीत से तथा दिख्य में मालवा की सीमा निक्तीत रही होती।

इस यात्री के वर्ष्ट्रन से यह भी ज्ञात होता है कि हैं० साववीं सवीं में मधुरा की भूमि प्रविक उपजाड थी। वर्ष मान समय में पहाँ प्याम नाममान को होता है और क्यास की उपज भी श्रीष्ठक नहीं होतो। सभव है कि प्रव से १२०० वर्ष पहले पहाँ इन वस्तुओं की तथा ग्रस्त की पैदाबार प्रधिक होती रही हो। पर्रत्त हुएन साग ने सोने की उपपत्ति के वारे में जो लिखा है वह वहा प्याव्ययनम्क मतीव होता है, क्योंकि ग्राजकल मधुरा की जमीन में कहीं सोना नहीं निकलता दिलाई पहला।

हुएन-सांग का वर्णन मधुरा की धार्मिक रिथित का अच्छा दिग्दर्शन कराता है। सातर्वी शती के पूर्वार्थ में भी यहाँ बीद धर्म का अच्छा प्रधार

२. दे॰ टामस घाटर्स-आन युवान च्वाग्स ट्रैवेल्स इन इ'डिया (लंदन, १६०४), जिल्ह १, पू० ३०१-१३।

३. कनियम्स जिञ्जाप्रकी, पृ० ४२७-२८।

यो। परंतु काह्यान के समय ( हुँ० ४०० ) को देगते हुए अब यहाँ के वीद-सवाउविषयों की संख्या में कमी था गई थी। काह्यान ने मथुरा के जीन जौद संवारामों का उरवेदर किया था, निनमें लगभग ३,००० बीद सन्यादी रहते थे। दुएन-सांग के समय यहाँ संवारामों की संख्या वो उतनी ही रही, पर बीद-संन्यासियों की संख्या घट कर २,००० के ही लगभग कर गई। मथुरा में चीद धर्म की प्रमाश खरनति का प्रधान कर व्य बही प्रवीत होता है कि धौराधिक हिन्दू धर्म की यहाँ एजित हो रही थी। हुएन-मांग ने मथुरा के दाँच बहे हिन्दु-संदिशे का उरवेदल किया है, निनमें यहुत में पुजारी रहते थे।

हुप्त-सांग ने मधुरा राज्य के कियी भी तगर का नाम नहीं जिया । यहाँ तक कि राजधानी मधुरा नगर का भी नाम उसके प्रयूत में नहीं चाया; न प्रसिद्ध यमना नदी या यहाँ के पहाइ-यनों चादि का ही।

हुएन-सांग ने मधुरा के यह वीव-निहारों का भी नाम नहीं दिया। उसके वर्णन से केवल हवना छात होता है कि यहाँ बहुत से योद-स्ट्रण एमं विहार विद्यमान थे। एक बात जिस पर विद्यमों में काफी मतमेद है वह है—हुएन-सांग द्वारा वर्षित उपसुत्त के संवासम की पहचान। इस यानी के खेलानुसार मसुरा नगर के पूर्व में खगमग एक मील चलने पर यह संघासम मिलता था। कतिवान ने 'पूर्व' की जगह 'पिरचम' यह ठीक माना है और उन्होंने उक्त संवासम के सिलता वर्षमान करता सुहरूके में प्राचीन'यद्याचिहार' के स्थान पर मानी है।" माउन का कहना है कि उपसुत्त वाला निहार कदाली हीला पर रहा होगा। 'परन्तु इस संबंध में उन्होंने कोई पुष्ट प्रमाण नहीं

४. अनुश्रुवि के अनुसार उपगुप्त सम्नाट् खरोक का समकालीन माना जाता है जीर कहा जाता है कि हसी से दीका लेरर अशोक बीद्ध हो गया था। यीद्ध मंत्र 'हिल्यावदान' के अनुसार उपगुप्त मश्रुरा का निवासी या भीर हतर वेचने का कम्म करता था। उसके रूप और शील पर दिस ककार मश्रुरा की महार्च गिर्विका वासवदत्ता मुख्य हो गई थी, इसका मनोरंजक वर्णन 'विल्यावदान' में मिलता है—देव 'हिल्यावदान' (कालेज स संस्करण, केंन्निम, हन्नदि, प्रव रक्षन्नदः, वाजपेपी—'हिल्यावदान में मश्रुरा का उस्तेरा' (अजभारती, वर्ष १९, अंक रे, प्रव रह-१७)।

थ. कर्नियम-सर्वे रिपोर्ट, जिल्ह १, पू० २३३-३४।

६. ब्राउज-मेम्बायर, पूर्व ११२।

दिया। बद्धाली टीला बहुत प्राचीन काल से जैनियों का यहा केन्द्र था भीर लगभग हुं० ११ वी शती तक वहाँ जैन-केन्द्र रहा । उस स्थान पर बीदों के किसी यहे स्तुप्र या चिहार का ५०। नहीं चलता । प्रधिक संभव यही दिखाई पहला है कि उत्पुत्त वाला संवाराम या तो वर्त मान 'ससपिं-टीला' पर या स्वीर या उससे पूर्व की स्वीर मुख झागे उस स्थान पर जिसे झाजकल 'जुब-तीयं' कहते हैं।

हुप की मृत्यु के बद्--हुर्ग के परचात् उत्तर भारत में अनेक होटे-वह राज्य स्थापित हो गये। चीनी लेखकों के विवरत्यों से जात होंगों है कि हुर्ग की सुर्ख के बाद बेंग-हिउंग्से नामक तृत की अध्यक्षता में एक चीनी प्रिविध-वर्ग भारत पहुंचा। अर्जु त (या अरुणाश) नामक हुर्ग के मंत्री ने, जी सिहासन पर बैठ गया था, चीनी दल पर हमला किया। बाद में विश्वत थीर तेवाल की सहाध्यता से बेंग-हिउंग्से ने अर्जु न को परास्त कर भगा दिया। चीनी लेखकों का उक्त विवरत्य बदा-वहा कर लिखा गया माल्म परवा है। तो भी हुत्त विवरत्य से ऐसा मतील होशा है कि उत्त समय साझाज्य के चूर्य भाग में आरोति का वातावरत्य हा गया था। साझाज्य के परिचमी भाग की हुर्ग के बाद क्या दशा हुई, हसका ठीक पता नहीं चलता।

यशोवर्मन् (लगभग ७००-७४० ई०)—ई० बाटनाँ शवी के धारंभ में कनीज में वशोनमंत्र नामक शासक का पवा चलता है। यशोवर्मन् की बंध-परस्परा के संबंध में निरूपत कप से ज्ञात नहीं है। हो सरवा है कि वह कनीज के मीलरी-बंश से ही संबंधित हो। उसके राजकि वाक्पित ने 'गीद-वहीं नामक प्राकृत प्रस्य लिखा है, जिससे यशोजर्मन् को धानेत दिवय-याश्रामां का पता चलता है। कारसीर के तत्कालीन शासक लिलतादित्य ने नमीज पर चनाई कर धन्त में यशोजर्मन् को परास्त कर दिया। इस शुद्ध का विस्तृत विवरण्य कहत्व की राजवर्गनियाँ में मिलता हैं। ह हस विजय से यहाना नहीं के किनार तक का प्रदेश, जिसमें मधुसा भी सम्मित्तव था, चलितादित्य के अधिकार में हो गया। परन्तु यह धारिपराय बहुत ही घरए काल तक रहा।

यशोवर्मन् एक शक्तिशाली शासक था । उसके समय में कंनीज के साथ मधुरा की भी उच्चति हुई होगी । यह शासक विद्या और कजा का बढ़ा

७. राजवरंगिणी (स्टाइन का संस्करण), वरंग ४, १३२ वथा आगे'।

मेमी था। इसकी राज सभा से बाह्यित के श्रतिरिक्त भरमूनि-नैमे महान् कि श्रीर नाट्यकार विद्यमान थे। भवभूति ने उत्तररामधरित, मालदीमाध्य श्रादि कहें नाटक सिस्ते, सो संस्कृत नाटय साहित्य की उत्तरष्ट रचनाएं मानी जाती हैं।

गुर्जर-प्रतीहार पंश- यहावर्मन् के बाद उद्ध समय तक मधुरा प्रदेश के इतिहास की ठीक जानकारी नहीं मिलती। चाठवीं राती के उत्तरार्थ से उत्तर भारत में गुजर प्रतीहारों की शनि यहत यही । गुजर जोग पहले राजस्थान में जोधपुर के बास पास रहते थे । उनके कारण से ही लगभग दर्श शती के सध्य से राजस्थान का प्रविकांश भाग 'गुर्जरमा भूमि' के नाम से प्रसिद्ध हुया था। यह निवादास्पद है कि गुर्जर लोग भारत के ही सूल-निवासी थे या हुएों छादि की तरह वे कही वाहर में छाये । भारत में सबमे पहला गर्जर राज्य स्थापित करने वाले राजा का नाम हरिश्वद्र मिळता है, जिसे वेद शास्त्रा का जानने वाला ब्राह्मण कहा गया है। उसके हो स्त्रियों थीं-ब्राह्मण ची से प्रवीहार माछणों की उत्पत्ति हुई वथा भन्ना नामक चनिय पत्नी से प्रतीहार-चत्रिय हुए, जिन्हाने शायन का कार्य सँभाला । गुप्त साम्राज्य की समाप्ति के बाद हरिचद धौर उसके चत्रिय पुता ने जोधपुर के उत्तर पूर्व में श्रपने राज्य का विस्तार कर लिया । इनका शामन-काल ४५० ई० से खेकर ६५० ई॰ सक प्रतीत होता है। उनके बाद इस यश के दस राजाओं ने लगभग दो शुक्रान्दियों तक राजस्थान तथा माखवा के एक यदे भाग पर शासन किया। इन शासकों ने परिचम की चोर से बढ़ते हुए चरव लोगों की शक्ति को रोहने का महस्वपूर्ण कार्य किया।

अरव लोगों के आक्रमण — बरव लोगों ने सावगें शवी सं
अपनी सिक का बहुत प्रसार कर लिया था। सीरिया धीर मिस्त को जीवने के
वाद उन्होंने उत्तरी ध्यमीका, रनेन धीर दूंरान पर भी घरना शाधिवाद स्थावित
कर लिया। धाठवीं शवी के मण्य तक धरन साम्राज्य परिचन में कास से लेकर
पूर्व में खरनानिस्तान तक रमावित हो गया। ७१२ ई.०, में उन्होंने सिंच पर
धाक्रमण किया। यहाँ का राजा दाहिर नदी बीरता से खदा धीर उत्तने कई
वार प्रारों की परास किया। परंतु खत में बद मारा गया धीर सिन्न में घरन
लोगों का धायिवाय स्थावित हो गया। इसके बाद पे वंजाय में मुखतान तक
वह गये। उन्होंने परिचम तथा दिखा भारत में भी चढ़ने के धनेक प्रयन्त
किये। परतु प्रवीहार्स एव राष्ट्रहर्यों ने उनके सभी भगात विकल कर दिये।

प्रतीक्षर राजा व सराज के पुत्र नागभट ने घरचें। को पराजित कर उनकी बढ़क्षे हुई शक्ति को महरा घड़ा पहुंचाया ।

फ्नोंज फे प्रतीहार शासक इं क नयां शती के प्रारम्भ से बनाज पर प्रतीहार शासकों का प्राधिपत्य स्थापित हो गया। वरसताज के पुत्र नाग-भट ने मा के हैं के लगभग बनीज को जीता। उस समय दिख्या में राष्ट्रकट्टा तथा पूर्व में पाल-शासकों को शक्ति बहुत बड़ी न्दरी थी। कनीज पर अधिकार जमाने के लिए ये दोनों राजवंश प्रयासशीज थे। पाल-वंश के शासक धर्मपाल (अम०-मा र हुँ०) में बंगाल से लेकर पूर्वी पंजाब तक प्रयम्ने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था और प्रायुध्यंत्री राजा चक्रायुध्य को कनीज बरा शासक बनाया था। नागभट ने धर्मपाल को परास्त कर चक्रायुध्य से कनीज कर राज्य कीन लिया। प्रदासित्र मांत से लेकर ब्लिंग तुक के विस्तृत भूभाग पर नागभट का प्रविकार स्थापित हो गया। मधुरा प्रदेश इस समय से लेकर दसर्वो शती के प्रंत तक गुर्जर-प्रतीहार साम्राज्य के प्रवंत रहा।

नागमट तथा मिहिर्सोज — शोध ही नागमट को एक श्रिषक राज्यशाली शतु का सामना करना पढ़ा। यह राष्ट्रकुट राजा गोविंद तृतीय था। नागमट उसका सामना न कर सका श्रीर राज्य छोड़ कर उसे भाग जाना पढ़ा। मोविंद तृतीय की सेनाएं उत्तर में हिमाजय तक पहुँच गर्डू । परंतु महाराष्ट्र में गाइवद केल जाने से गोविंद को शीध ही दिख्य जीटना पढ़ा। नागमट के बाद उसका पुत्र रामभद्र म्देद हैं के जगभग कनीन साधाज्य का श्रीवकारी हुआ। उतके समय में भी पानी थीर राष्ट्रक्टी के साथ श्रुव जारी रहे । मारंथ में हो भीज को कई व्यसफताधाओं का सामना करना पढ़ा, परंतु वाद में उसने ताकालीन भारत की दोनों प्रमुख शांकरों के पारा पढ़ा, परंतु वाद में उसने ताकालीन भारत की दोनों प्रमुख शांकरों के पाराविंद किया। उसके साधाज्य में पंजाव, उत्तर प्रदेश तथा माजय सिम्मिलिंद हो गये। इस वहे साधाज्य को प्राविंद करने का लेव सिहरमीन की है।

महेंद्रपाल (==\ 2.0 ई0) — मिहिरभोज का दुन महेंद्रपाल अपने पिता के समान ही निकला । उसके समय में उत्तरी बंगाल भी प्रवीहार साम्राज्य में गानिल हो गया । ध्य हिमालय से क्रेकर विष्याचल कक तथा बंगाल की साड़ी से लेकर धरन सागर तक प्रवीहार साम्राग्य का विस्तार हो गया। महेद्रपाल के समय के कई लेख कारियालाई से लेकर बंगाब तक के भूमाग से मास हुए हैं। इस शायक की अनेक उपाधियाँ उक्त क्रेमों में मिलती हैं। 'सहेदायुप', 'निर्मयरान', 'निर्भवनरेंन' झादि उपाधियाँ से महेंद्र-पाल की शर्षिक समसान लगाया जा सकता है।

सहीपाल ( ६२२-६४४ ई० )—यद महेंद्रपाल का नूसरा लड़का था धीर धरने वह आई नोज दिलीय के बाद साम्राज्य का धरिकारी हुना । संस्कृत के उद्दर्भट निदान राजनेत्रर हुनी के समय में हुन, निन्दीने महीशल को "वार्यानर का महाराजधिराज" लिया है धीर उसकी धनेक विवसों को बर्चन किया है। यल-मन्तृती नामक मुसलमान यात्री वार्याद से ६२४ ई० में आरत थाया । प्रतीक्षार साम्राज्य का वर्चन करते हुन हम यात्री ने लिया है। विवस्त के कि उसकी दिख्या सीमा राष्ट्रक्ट राज्य से मिलकी थी धीर सिच का एक मान तथा पंजाब उसमें सम्मिलत थे। प्रतीक्षार सम्राट् के वास योह चीर केंट वी वास कर की वास कर में लिया है। साम्राज्य के वार्य को में साठ लाख में लेकर नी वास कर की वार से का रहते। थी। उत्तर में मुमलमानों की गरिक को तथा दिख्य में राष्ट्र इस का वाद के नोर होने के तथा दिख्य में राष्ट्र

राष्ट्रहर-आक्रमण्— ११६ ई० के लगभग दिएख से राष्ट्रहरों का पुतः एक वदा धाक्रमण हुआ। १ इस समय राष्ट्रहर-शास्त्र इंद तृतीय था। उसने एक बदो फीव लेकर उत्तर की जोर प्रयाद्य किया। १ उसने एक बदो फीव लेकर उत्तर की जोर प्रयाद्य किया। १ इन्द ने महीपाल की वर्रातात करने के वर्षाद किया। विस्ते की स्वाप्त पा १ इन्द ने महीपाल की वर्रातात करने के बाद प्रयाग वक उत्तका पीड़ा किया। १ दरनु १ द्व को उसी वर्ष दिवा की है जाता वदा। उसके आने के बाद प्रदीपाल ने पुतः प्रयादी अधिक से संभाता। १ वर्रनु राष्ट्रहरों के इस वर्ष आक्रमण के बाद प्रवीदार साम्राव्य की गहरा धका पहुँचा और उत्तका प्रतादा साम्राव्य का एक वदा भाग वापने राज्य में मिखा विधा। साम्राव्य के कई धन्य प्रदेशों में भी सामंत्र कोग स्वन्य दोने करो। इस प्रवार महान्य मतीदार साम्राव्य का एक पदा भाग वापने राज्य में मिखा विधा। साम्राव्य के कई धन्य प्रदेशों में भी सामंत्र कोग स्वन्य द्वा वे करो। इस प्रवार महान्य मतीदार साम्राव्य का पह पदा भी सामंत्र कोग स्वन्य द्वा वे करो। इस प्रवार महान्य मतीदार साम्राव्य का पत्र वर्ष द्वा पर से दिलाई पदने करा।

प्रवर्ती प्रतीडार शामक (लगभग ६४४-१०३४ ई०)—महीपाल के उत्तराधिकारी क्रमणः महेंद्रपाल, देवपाल, विनायकपाल, विजयपाल,

द. दे० रमेशचंद्र मजूमदार—ऐंश्यंट इंडिया ( वनारस, १६४२ ), पू० २०४।

राज्यपाल,त्रिलोचनपाल तथा यदाऱ्याल नामक प्रतीहार गासक हुए। इनके समय में सात्राज्य के कई प्रदेश स्वतन्त्र हो गये। यु देलार्यड में यदेल, महाकोशल में कलचुरि, मालवा में परमार, सीराष्ट्र में चालुन्य, पूर्वी राजस्थान में चाह-मान, मेवाइ में गुहिल तथा हरियाना में तोमर खान श्रनेक राजवंगों ने उत्तर भारत में अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिये। इनमें श्रापस में शक्त-प्रसार के लिए कुछ समय तक कशमकत चलती रही।

प्रतीहार-शासन में मधुरा की दशा--नवीं शवी के प्रात्म्य से क्षेकर दसवीं शती के शंत तक जगभग २०० वर्षी तक मधुरा प्रदेश गुर्जर-प्रतीहार-साम्राज्य के प्रांतर्गत रहा । इस वंश में मिहिरभोज, महेंद्रपाल तथा महीपाल वहे प्रवापी शासक हुए । उनके समय में लगभग समस्त उत्तर भारत एक छन्न के श्रन्तर्गत हो गया । श्रविकांश प्रतीहार-शासक वैष्णव या शैव सतायलम्बी थे। उनके लेखों में उन्हें विषय. शिव तथा भगवती का भक्त कहा गया है। नागभद दितीय, रामभद्र तथा महीवाल सर्थ-भक्त थे। प्रवीहारों के शासन-काल में मधुरा में हिंदू पौराणिक धर्म की खब्दी उस्रति हुई ! मधुरा में उपलब्ध तत्कालीन कलाकृतियों से इसकी पृष्टि होती है। ई० नवीं राती के न्नारंभ का एक लेख हाल में श्रीकृष्ण-जन्म-स्थान से प्राप्त हुन्ना हूं। इससे राष्ट्रकुटों के उत्तर भारत थाने तथा जन्म-स्थान पर धार्मिक कार्य करने का पता चलता है। संभवतः राष्ट्रकटों ने श्रपने श्राक्रमण द्वारा धार्मिक केन्द्र मधुरा को कोई एति नहीं पहेंचाई । नवीं श्रीर दसवीं शताब्दियों में कई बार भारत की प्रमुख शक्तियों में प्रभुत्व के लिए संघर्ष हुए। श्राक्रमणकर्ताश्री का मुख्य उद्देश्य भारत की राजधानी कनीज को जीवने का दोता था । मधुरा को इन यहाँ से विशेष एवि पहेंची हो, इसका पता नहीं चलता।

सहसूर, राजनवी दर आक्रमण् - प्वाहर्षी दातो के शारम्भ में उत्तर-परिचम की कीर से सुसलमानों के थाये मारत की बीर होने लगे। गानती जा सूर्तिमंत्रन सुलतान महसूर सत्रह वार भारत पर पद थाया। वस्त्रमा वहेरर लूट्याट करके गानती लीट जाना होता था। पवने नर्षे शास्त्रमा का निवाला वस्त्रने समुरा को चनावा। वस्त्रक वह सावस्त्रमा १०१० ई० में हुया। महसूर के मीरमुंशी बल-क्यों ने प्राप्ती सुरवक 'तारीचे 'सानिनी' में हम बाक्स्य का विल्ला वर्षन किया है, जिससे निम्मजिल्लि पांत शास होती हैं-

महारान में उस समय प्लचंद नामक राजा का किया था। ' यह राजा वहा राजिशाली था चीर उससे कीई रिजय प्राप्त न कर सकाया। उसका राज्य बहुत यहा था। वह खरार प्रन सथा प्रक वहां सेना वर स्वामी था चीर उसके सुद्द किसे कोई भी दुरमन नहीं वहां सकता था। जब उस सुलवान ( महसूद ) की च्हाई की यावन मुना तो चावनी कीज इकड़ी करके सुकावले के लिए तैया हो गया। परन्तु उसरी मेंना शतु को होजों में चस-फल रही चीर सैनिक मैदान होज़ वर भाग गये, जिसमें नदी पार निमस जारे। जब मृत्वचंद के लगभग ४०,००० चादमी मारे गये या नदी में दूव गये, तर राजा ने एक एंजर लेकर पहले चपनी सो की समास कर दिश चीर किर उसी के द्वारा घपना भी छों कर स्विया। सुस्रशान को हस निजय से १०१४ विदेश होगी तथा चम्म नाल हाथ लगा।

इसके बाद सुखवान महसूद की फीन मधुरा पहुँची। यहाँ का वर्षन करते हुए उसी विस्ता है---

"इस शहर में सुलवान ने निहायत उच्छा दंग की बनी दहें पुरु इसारत देखी, जिसे स्थानीय तोजों ने मनुष्यों की रचना न प्रता कर हैवतायों की कृति दल्हें। नगर का परकारा प्राथर का बना हचा था, उसने नदी की ग्रीर अँचे सथा मजाब शाधार स्तभी पर बने हुए दो दवाजे स्थित थे। शहर के दोनों श्रोर हजारों सनान धने हुए थे। जिनमें सुग हुए। देवमहिर थे। ू ये सत्र पत्थर के बने वे और लोहे की सदी द्वारा मजबूत कर दिये गये थे। उनक सामने दूसरी इसारते थनी थी, जो सुदद सकड़ी के पंत्री पर श्राधारित थीं । शहर के बीच में सभी मन्ति में केंचा एवं मन्द्र एक मंदिर था. जिसका परा वर्णन म हो चित्र-रचना जारा चार म खेलानी जारा किया आ सकता है । सुलवान महमूद ने स्वयं उस मंदिर के बारे में हिसा कि 'यदि कोई व्यक्ति इस प्रशार की हमारत प्रत्याना चाउँ तो उसे इस बरोड हीनार ( स्वर्ण-सहा ) से उस न खर्च करने पहेंगे छीर इसके निर्माण में २०० वर्ष लगेंगे, चाई उसमें बहत ही योग्य तथा अनभवी कारीगरों को ही वयों न बगा दिया जाने ।' सुखतान ने बाहा दी कि सभी संदिरों को बजा कर उन्हें धराशायी कर दिया जाय । योम दिनों तक प्रशाबर शहर की लुट होती रही । इस लुट में महमूद के हाथ पालिस सांगे की पाँच बदी मुर्तियाँ लगी जिनकी

E. संभवतः इस रेमय मथुरा प्रदेश का राजनैतिक छेद्र महायन ही था।

धाँतं बहुमूह्य माणिक्यां से जड़ी हुई थी। इनका मूल्य पचाम हजार दीनार था। केवल एक सोने की मूर्ति का ही वजन चीवह मन था। इन मूर्तिया तथा चाँदी की बहुसरयक प्रतिमाधों को सी डेंटों,की रीठ पर लाद कर गजनी ले जाया गया।""

महसूद के द्वारा मधुरा की यागी की चर्चा अन्य कई मुसलमान क्षेत्रकों ने भी थी है। इनमें यदायूँनी तथा फरिरता के निगरण उचलेलनीय हैं। यदायूँनी ने लिया है—''मधुरा काफिरो के एता की जगाह हैं। यहाँ वमुदेव के लड़के इन्या पैदा हुए। नहाँ स्वतंत्र वंत्र मदिर है। मुलतान (महसूद गजनवी) ने मधुरा को फतह क्यि और उसे सरगट कर डाला। मुसलमानों के हाथ यडी दींखत लगी। सुलतान की झाझा से उन्होंने एक देवमुर्ति को तीया, जिसका यजन ६८,५०० निरस्ता'' खरा सोना था। एक श्रेयकीमती रायर मिला, जो तोल में ४४० मिण्यल था। इन समके आविरिक्त एक वृद्ध हाथी मिला, जो रोहाइ के मानिंद था। यह हाथी राजा गोविद्यद का था।''

े १६०० ई० के खरामग फरिरता ने भारत का विस्तृत चर्यान लिखा ।
मशुरा के संवध में उसने कहें उरकेष किये हैं । महमूद गज़नवी की चड़ाई वा वर्षोन करते हुए उसने लिखा है कि महसूद मेरठ स महावन पहुंचा था। महाउन की लूटने के बाद वह मशुरा पहुंचा। फरिरता ने लिखा है— "सुलतान ने मशुरा में स्वियों को भन्न करवाया थीर बहुत सा सोना चौंदी प्राप्त किया। यह महिरों को भी लोडना चाहवा था, पर उसने यह देखवर कि वह काम बड़ा धरायाच्य है, थपना जिचार वरंख द्विया। '3 चुछ लोगों का अनुमान है कि मिरों के सीवियं स प्रभावित होषर सलतान ने उन्हें नष्ट करने

१०. दे० प्राडज-मैन्वायर, प्र० ६१-५२ .

११. एक मिध्यल तीन में ६६ भी की होल के वरावर होता है।

१२. जी रैंकिंग—मुंबराचुत्तवारीस व्यॉफ अल-मटायूॅनी (कलकत्ता, १०४१), जिल्ह १, ए० २४-५। यह राजा गोविंदचंद कीन था, यह बताना कठिन १। निस्सेटेह कनांत्र के गाहड्वाला राजा गोविंदचंद्र से यह भिन्न था।

१३. परन्तु उत्ती ने लिखा है िक मुलतान ने श्राह्मा दी कि सभी मंदिरों को जला कर धराशाधी कर दिया जाय । फरिस्ता का कथन ठीक मालुम पहता है ।

महायन में उस समन फूलचंद नामक राजा का किला था। यह राजा बड़ा शक्तिशाली था और उससे कोई निजय प्राप्त न कर रुका था। उसका राज्य युद्ध यदा था। यह ख्रपार घन तथा एक बढ़ी सेना था स्वार्मा था और उसके सुरुद्द किले कोई भी दुरमन नहीं दहा सकता था। जय उसने सुलतान ( महभूद ) की पड़ाई की वायत मुना तो प्रपनी कीज इकड़ी करके युकावले के लिए नैसार हो गया। परुजु उसकी मेना युन् में हटाने में ख्रम-कल रही और सैनिट मैदान झेड़ कर भाग गये, जिससे नदी पार निकल जाये। जय कुलचंद के लगमा ४०,००० धादमी मारे गये था नदी में दूव गये, तब राजा ने एक पंजर लेकर पहले खपनी भी की समास कर दिया और फिर उसी के द्वारा धपना भी संग्र कर दिवा।। मुखतान को हम जिज्य से । धन्य विश्व हानी तथा थम्य माल हाल लगा।

इमके याद मुखवान महमूद की फोब मधुरा पहुँची। यहाँ का वर्णन करते हुए उत्ती लिखता है—

"इस शहर में सुखतान ने निहायत उम्दा हंग की बनी हुई एक इमारत देखी, जिसे स्थानीय रांगों ने मनुष्यों की रचना न बता कर देवतायां की जिति बताई। नगर का परकोटा पायर का बना हुआ। था, उसमें नदी की बोर उँचे तथा मजान बाबार स्वभाषर को हुए दो दवाँके स्थित थे। शहर के डोनो और हजारों मनान बने हुए थे जिनमें लगे हुए देवमहिर थे। ये ,सर्वे परधर के बने थे और लोहे की छड़ो द्वारा मजबूत कर दिय गये थे। उनके सामने दूसरी इमारते जनी थी, जो सुदद जनदी के खंगों पर बाधारित थीं । शहर के बीच में सभी महिरों से ऊँचा एवं मुन्दर एक महिर बा, जिसका पूरा वर्णन न हो चित्र-रचना द्वारा ध्योर न खेलनी द्वारा किया जा सदता है । सखतान महमूद ने स्वयं उस महिर के बारे में लिखा कि 'यदि कोई स्थक्ति इस प्रकार की इसारत प्रत्याना चाहे सी उसे दस प्रशेह दीनार (स्वर्षं सुद्रा) से कम न सर्च करने पहेंगे और उत्तक निर्माण में २०० वर्ष लगेग, चाह उसमें युव ही यांग्य तथा श्रतुभवी बारीगरों की ही क्यों न लगा दिया जावे। सुखतान ने श्राला थी कि मभी मिरिस में जला कर उन्हें धराशायी कर दिया जाय । बीस दिनों तक बराबर सहर की लूट होती रही । इस लूट में सहसूद के हाथ गालिस सोने की पाँच पड़ी मूर्तियाँ लगी.जिनकी

E. संनवतः इस रमय मथुरा प्रदेश ना राजनैतिक केंद्र महाचन हीया।

धाँत वहुमूल्य माणिक्यां से तभी हुई थीं। इनका मूल्य पचास हजार दीनार था। केयल एक सोने की सूर्ति का दी घनन चौरह मन था। इन मूर्तियां तथा चाँदी की यहुसंत्यक प्रतिमाधों को सौ जैंदों, की पीठ पर लाद कर गजनी, ले जाया गया। "" "

महमूद के द्वारा मशुरा की यागी को चर्चा अन्य कई मुसलमान है उत्कों ने भी की है। इनमें बदायूँनी तथा फरिरला के विवरण उब्लेखनीय है। यदाँ मिन ने लिखा है— "मशुरा काफिरों के पूजा की जगह है। यदाँ यसुदेव के लड़के इन्च पैदा हुए। यहाँ अमंदय देव मिट है। सुखता (महमूद गजनवी) ने मशुरा को फतह किया थीर उसे बरवाद कर डाला। मुसलमानों के हाथ यही दोलत लगी। मुललान की आजा से उन्होंने एक देवमानों के हाथ यही दोलत लगी। मुललान की आजा से उन्होंने एक देवमानी गोदा, जिस्सा वजन १६,६०० मिरकल' रहा सीना था। एक वश्र होगी सिला, जो तोल में ४१० मिरकल था। इन सबके अतिरिक्त एक वड़ा होथी सिला, जो पहाब के मानिंद् था। यह हाथी राजा गोविद्यद का था।"

१६०० ई० के खगभग फिरिस्ता ने भारत का बिल्त व चर्चन लिला। मथुरा के संबंध में उसने कई उसलेख किये हैं । महसूत्र गज़नवी की चढ़ाई का वर्षों करते हुए उसने लिखा ह कि महसूत्र मेरठ से महामन पहुँचा था। महामन को लूटने के बाद वह मथुरा पहुँचा। फिरिस्ता ने लिखा है— "मुलतान ने मथुरा में सुर्तियो को भाग करवाया थीर बहुत-सा सीना-चौंदी प्राप्त किया। वह मिट्से को मी तोबना चाहता था, पर उसने यह देखकर कि वह काम बहुत असता यह उसला है, अपना निपार वरल दिया।" मुझ लोगों का अनुसान है कि मिट्रों के सीद्रं से प्रभावित होकर सुलतान ने उन्हें नए करने

१०. हे० ब्राङ्ज—मेम्बायर, पृ० ३१–३२ .

११. एक मिश्नल तोल में ६६ जो की तोल के बराबर होता है।

१२. जी रैंकिंग-सु तपबुत्तवारीय ऑफ अल-वरायूँ नी (कलकत्ता, १न४४), जिल्ह १, प्र० २४-४। यह राजा गोविंदचंद कीन था, यह बताना कठिन है। नित्सदेह उनीज के गाहड़वाल राजा गोविंदचंद्र से यह भिन्न था।

१३. परन्तु उत्थी ने लिखा है कि सुलतान ने ब्याझा दी कि सभी मंदिरों को जला कर धराशायी कर दिया जाय । फरिस्ता का कथन ठीक मालम पड़ता है ।

का रायाल होड़ रिया। उनने पत्रनी के गर्यनंद को मधुरा की वावत जो जिया उससे प्रमाणित होता है कि इस शहर तथा यहाँ की हमारतों का उसके चित्त पर बड़ा स्वतर पद्मा। मुलतान मधुरा में बोल दिन तक टहरा। इस स्वरधि में शहर की बड़ी बबोदी की गई। "" र

महसूद के धाकतत्व में संदुरा नगर को निश्मदेह वही एति पहुँची। यह धाकमच एक पने पुकान की शहर का था। मधुरा की वर्णादी के बार हुँदेरे यहाँ उद्दर नहीं। नगर की स्थिति को सुधारने में दूख समय धायर बगा होगा। कूलचंद के बाद उसके बंग के कीन सायक दूप, इसका दुख पता नहीं चलता।

१४. जान निष्स—दिस्त्री चाफ दि राहन खाफ दि सोदेसेडन हन पावर हाँडिया ( कलकता, १६०न ), जि० १, प्र० ४७-४६ । १४. ई० सी० साचो—प्रलदेतनोज् हाँडिया ( लंदन, १६१४ ), जि० १,

पुर २००, २०म । १६. साची—वदी, पुरु ४०१-४ । १७. वढी, जिल्ह २, पुरु ४ ! .

महमूद् गजनवी के उक्त खाद्रमण के बाद बुख समय तक मंधुरा प्रदेश की द्या का ठीक पता नहीं चलता । हिर्सिणा प्रदेश के तोमर लोग दिख की सीर खपनी प्रसुत का प्रसार करने लगे थे। इधर राजरंशान के चाद्रमान लोगों ने भी मधुरा की और खनन गुरू किया । खजनेर से दिखी तक का प्रदेश धीर-धीर उनके प्रधिकार में आ गया । तोमरों के साथ उनकी मुठमें के स्वाथ उनकी मुठमें के स्वाथ उनकी मुठमें के स्वाथ उनकी मुठमें के स्वाथ जनकी मुठमें के स्वाय जाने हो गई। ग्वालियर के खाद-चादा स्वयुत्ता राजपूत्तों ने स्वयन खायि-पर जमा लिया। कछवाहों तथा धु देलसंड के चेदेलों ने मुसलमानों से कई बार टक्टर लीं । महमूद के हमलों की समासि के बाद कछनाहों तथा चंदेलों के धाने प्रतीहार राजाओं के केन्द्र कनीज तम होने लगे। १९ वी शवाब्दी के उत्तरार्थ में राष्ट्र पर्ध की एक स्वाय साधा मा अधिकार कुछ दिनों तक कनीज पर स्थापित हो गया। चालुवय शासक सोमेश्वर प्रथम तथा चोलराज वीरराजेंद्र ने भी कनीज पर खाद्रमण निये। इन धावम्यों के कारण बनीज की धारण विर्ते चुंची होगी।

गाहिडेबाल मंश्र- १३वां शताब्दी का श्रंत होते होते उत्तर-भारत में एक नई शक्ति का मादुर्भाव हुश्रा, जो गाहडवाल यश के नाम से प्रसिद्ध है। इस यंश का प्रारम्भ महाराता चट्टेब से हुया। इसने यगने शासन का निस्तार कर्नात से लेकर बनारस तक कर लिया। पंजाब के तुरण्क लांगों का भी हसने मुकाबला किया।

कर माझर्यों को प्रभूत दिएया दी। इसकी रानी जुमारदेवी के द्वारा सारना में एक नये थीद विहार का निर्माण कराया गया । गोविंदचंद्र ने स्वयं : धारस्वी के थीद भिष्ठुयों को दृह गाँव तान में निये। इन वातों में इस शाम की पार्मिक सिद्धण्यता तथा उदारता का पता पत्नता है । इनके ताप्रदर्शों गोविंदचंद्र की उपविषय 'महाराजाधरात' तथा 'विविध विद्या-दिचार-वाचस्परि मिलती है, जिनसे तात होता है कि यह राजा विद्वात्त्र था । इसके एक मंग्र सम्मीधर के द्वारा 'कृत्यक्दव्यवर' नामक प्रम्य की पद्मा की गई, जिलस राजनीति तथा धर्मविषयक सनेक चातों का विदेचन है।

गोविद्यंद्र के सीने धीर तांधे के निक्षे मधुरा में खंकर बनारम त मिलते हैं। मिश्रिय धातु राले स्वयं रिक्षों की संस्था बतुत श्रिथक है। इन पर एक और 'श्रीमद्गोविद्यंद्रवं 'लग्ग रहता है श्रीर दुगरी तरफ बैठी हुई लक्ष्मी की मुर्ति रहती है। ये सिक्षे चयधी से बुख बड़े रहते हैं। तों के सिक्षे श्रीचाट्य कम मिलते हैं।

विजयचंद्र या विजयपाल (११४४-५० ई०) — गो वेद्वंद्र के वाद उसका पुत्र निजयचंद्र राज्य का सामक हुया । कमीली (जि॰ वनास्म) से प्राप्त एक वाद्यपत्र में पता चलता है कि उसने मुसलमानों से युद्ध कर उन्हें पास किया। यह युद्ध गजनी के शामक सुमरी या उसके लक्के सुमरी-मिलक से हुआ होगा । विनायचंद्र भी वैच्छव था श्रीर हुस के चर्चन राज्य में श्रीर क्ष्य-वन्त-स्थान पर सं० १२०० (११४० है०) में विजयचंद्र के हारा एक मध्य महिर का निर्माख कराया। मधुरा में श्रीर हुप्य-वन्त-स्थान पर सं० १२०० (११४० है०) में विजयचंद्र के हारा एक मध्य महिर का निर्माख कराया गया। वन्त उस समय निजयचंद्र संभावतः युवराज था श्रीर अपने पिता की श्रीर में मधुरा प्रदेश का शासक था। श्रीमिलस में राजा का नाम 'विजय-पालदंव' दिया है। 'एप्यीराजरामो' में भी विजयचंद्र का नाम 'विजयवाल' हो निलता है। रामों के श्रप्तार निजयपाल ने करक के सोमवंशी शाजा पर वाया दिशी, पाटन, कनोटक श्रार देशों र पत्र हो की श्रीर वहाँ के राजाशें।

१=. नटरा बेहावदेव से प्राप्त सं० १२०७ के एक लेरा से इसना पना चलता है । लेगा में नवनिर्मित मिदिर के दैनिक व्यव के लिए वा मकान, छह दुमाने तथा एक वाटिका प्रदान करने न लट्टरेस हैं। यह भी लिया है कि मंदिर के प्रयंध के हेतु चौदह नागरिकों श्री एक पोक्षी ( समिति ) नियुक्त की गई, जिसना प्रमुख 'अञ्ज' नामक व्यक्ति था।

को परास्त किया। ' ९ लेखो से झात होता है कि दूसने श्रपनी जीवितायस्था में ही धपने पुत्र जयचंद्र को राज्य का कार्य सौंप दिया । संभवतः ऐसा करके उसने अपने यंदा की परंपरा का पालन किया।

जयचेंद्र (११७८-६१ ई०)---यह विजयचंद्र का पुत्र था । 'रासो' के अनुसार जयचंद्र दिही के राजा अनंगपाल की पुत्री से उत्पन्न हुआ था। नयचंद्र द्वारा रचित 'रंभामंजरी' नाटिका से ज्ञात होता है कि इसने चेंदेल राजा मदनवमंद्रेव को पराजित किया। इस नाटिका तथा 'रासो' से यह भी पता चलता है कि जयचंद्र ने किहानुद्दीन गोरी को कई वार पराजित कर उसे भारत से भगा दिया। सुस्तमान लेखकों के विद्यालों से ज्ञात होता है कि तयचंद्र ने किहानुद्दीन गोरी को कर्इ वार पराजित कर उसे भारत से भगा दिया। इस्तमान लेखकों के समय में गाहउवाल साम्राज्य बहुत विन्तृत हो गया। इस्त सक्सीर माम लेखक ने तो उत्पक्ष राज्य का विस्तार चीन साम्राज्य की सीमा से लेकर मालवा तक लिया है। पूर्व में वंगाल के सेन राजाओं से जयचंद्र का युद्ध एक दीर्घ कात तक जारी रहा।

जयचंद्र के शासन-कास में बनारस श्रीर कनीज की यही उसित हुई। कनीज, श्रसनी (जि॰ फतहपुर) तथा बनारस में अथचंद्र के द्वारा मजबूत किसे बनायों गये। इसश्री सेना बहुत देही थी, जिसका लोहा सभी मानते थे। गोविष्यंद्र की तरह जयचंद्र भी बिद्यांत्र को शरह अयचंद्र भी बिद्यांत्र को शाह्ययदाता था। प्रमिद्य नैपय-महाकाय्य के राचिता श्रीहर्ष जयचंद्र ही राजसभा में रहते थे। उन्होंने काय-इन्ज समाद्र के द्वारा सम्मान-प्राप्ति का उदलेश श्रपने महाकाय्य के श्रन्त में किया है। " जयचंद्र के द्वारा राजम्बयया करने था भी पता चलता है।" "

मुसल्मानों द्वारा उत्तर भारत की विजय — परन्तु भारत के दुर्भाग्य से बच्चांत्रीन प्रशुख शक्तियों में एकता न थी। गाइडवाज, चाइमान, चन्द्रेख, चालुक्य तथा सेन पुरु-दूसरे के शप्तु थे। जयचंद्र ने सेन वंश के साथ

दै। परन्तु इसे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता।

१६. पृथ्वीराज रासो, खठ ४४, युठ १२४४-४८ । 'दृब्याभय काव्य' से चालुस्य राजा छुसारपाल के द्वारा कर्नीच पर खाक्रमण का उद्धीरत मिलता है । हो सकता है कि इस समय चालुत्यां श्रीर गाइडवालों के बीच खानवत हो गई हो ।

२०. "ताम्यूलद्वयमासनं च लभते यः कान्यकुरुजेश्वरात्।।"(नैपय २२,१४३) २१. इस यद्य के प्रसंग मे जयचंद्र के द्वारा खपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रचने एवं प्रध्वीराज द्वारा संयोगिता हरण की कथा प्रसिद्ध

संबो सहाई कर व्यवनी हाफि को कमजोर कर लिया । त हालीन चाहमान हामक प्रध्नीराज से उसकी घोर सञ्जुता थी । इपर चंदेली धार चाहमानों के बीच धनवन थी । १९२० ई० में जब कि मुहम्मद होरी भारत-विजय की खाओंचा से पंजाब में बदता चला था रहा था, पृथ्वीराज ने चंदेल-हासक प्रसहिंदेय पर चहाई कर उसके राज्य को तहम-नहस कर बाला । इसके बाद उसने चालुक्यराज भीम से भी खुद हान दिया ।

उत्तर भारत के मधान शामकों की इस बापती कुट का मुसलमानों ने पूरा लाभ उठाया । शिहानुहीन मुहम्मद शोरी पंजाब से यह कर गुजरात की श्रीर गया। किर उसने एस्वीराज के राज्य पर भी धाक्रमख किया। 18 व ११६१ हं० में धानेरवर के पास तराहन के मैदान में एस्वीराज चौर शोरी स्ति सेनाओं में मुठभेष हुई । शोरी शुद्ध में धायल हुचा धौर पराजित होकर भाग गया। उसकी मेना तुरी तरह हारी। दूसरे वर्ष यह दुनः वही संपारी के साथ यह दीहा। इस यार तराहन पर फिर धमायान सुद्ध हुखा, जिसमें एस्वीराज की पराजय हुई थीर वह मारा गया। क्षय खजमेर धौर दिख्ली पर मुसलमानों का खिकरार स्थापित हो गया। कुनुवुदीन वेजक भारत का

1) १४ ई० में इनुदुर्शन की श्रध्यपता में मुसलमानों ने कनीज राज्य पर चहाई की । चंदावर (जि॰ इटावा) के शुद्ध में ज्यचंद्र ने यही वहादुरी से मुसलमानों का मामना किया । मुसलमान संप्रकों के विवर्षों से पता चलता ई कि चंदाउर का जुद्ध भदंकर हुया । इनुदुर्शन की कीज में रचाम हजार मवार ये। जयचंद्र ने श्रदनी सेना का संचालन स्वयं किया परंनु खंत में यह पराजित हुया और मारा गया। यन बनीज में सेकर चनासस वह मुसलमानों का श्रविकार होगया। कनीज, श्रवनी तथा पनासस में वही लूट-मार दुई।

इस प्रकार १९६४ ई० में कनीज साम्राज्य का झंत हुय। श्रीर मधुरा का प्रदेश भी सुसलमानों के श्रविकार में चला गया । जुल वर्ष बाद ही पूर्व श्रीर मध्य भारत में भी सुसलमानों का शासन स्थापित हो गया ।

२२. पुञ्ज लोगों का यह विचार कि पृथ्वीराज से शतुत। होने के कारण जयचंद्र ने मुसलमानों को भारत पर खाकमण करने के लिए खामन्त्रित किया, युक्तिसंगत नहीं। उक्त कथन के कोई पुष्ट प्रमाख नहीं मिलते।

#### श्रध्याय १०

# दिल्ली सल्तनत का काल [११६४ ई० से १४२६ ई० सक]

चारहवीं शबी का धव होते होते मुसलमानों का शासन उत्तर भारत के एक बढ़े भाग पर स्थापित हो गया। शिहाबुदीन के मरने के बाद दिखी का राज्य खुबुदीन नामन दास की प्रास हुआ। । इस वंश के सभी शासक तुर्क थे। घलसमरा सथा बलावन इस वंश में प्रसिद्ध शासक हुए। इनके शासन काल में दिखी सखतनब का विस्तार बढ़ा।

मंगोलों के प्राक्रमें ए — तेरहवी शती में मंगोलों ने वई बार भारत पर हमले किये, जिससे उत्तर परिचम भारत का वावावरण बहुत समय तक क्रणान्त बना रहा। मंगोला में बगेजलों सबसे प्रधिक शत्तिशाली हुया। तेरहवीं शती के प्रारम में उसने मण्य प्रिया से लेकर भूमण्य सागर तक के सभी गुर्क राज्यों की ममास कर दिया। प्रफगानिस्तान की बग्न के बाद उसने भारत पर भी प्राप्तमय किया। चेर्न हैं में बंगेज की सुरत्तु के बाद उसके उत्तराधिकारिया ने भी मगोल माझाज्य की बहुत बहाया। घीरे घीरे इस साम्राज्य का विस्तार प्रशोत महासागर से लेकर याव्टिक सागर तक हो गया। मगोलों के इस निक्ष माझाज्य का इतिहास मंगेल शासन कर व्हरेसत्मीय का पृत्रिया में जो स्थापक क्रसार हुया। उसमें मगोल शासन कर व्हरेसत्मीय योग रहा। प्रजंक बीद मन्यों का मगोल भाषा में बनुवाद बराया गया सभा

दिण्ली के श्रन्य राजवंश— गुलामवंश (१२०६-१२६० है) के बाद रिस्तजी (१२६०-१२२० हैं), तुशलक (१३२०-१४१३ हैं), सट्यद् (१४१-१४२६ हैं) ने उत्तर भारत प्रध्ना राज्य किया । इन स्वयं के राज्यका में मध्या गर्देग दिल्ली सप्तजन के ही खलांत रहा । रिजनी पंग के प्रसिद्ध शासक खलाड़ीन (१२६६-१३१६ हैं) ने दिल्ला के भी जीवने की चेटा की । वचिष पह हमने पूर्वचा सरक्त न ही सका वो भी उत्तके प्रवांत हिता सरक्त न दिल्ला के भी विश्वन के प्रवांत हमने प्रवांत के प्रवांत हमने प्रवांत के प्रवांत के प्रवांत के प्रवांत के प्रवांत के प्रवांत हमने प्रवांत के प्रवांत के प्रवांत के प्रवांत के प्रवांत के प्रवंत सरक्त में स्वांत विस्तार हुया चौर प्रीरं भीर की स्वांत स्वांत के प्रवांत के प्रवंत के प्रवांत के स्वांत के प्रवांत के प्यांत के प्रवांत के प्रवंत के प्रवांत के

श्रत्ता उद्दीन — प्राता उद्दीन दिखाने के समय का एक कारमी क्षेत्र सुप्ता से प्राप्त हुए पाई । यह खेल दो पिक्सों में हैं, जिनका प्रारम्भिक क्षेत्र हुट गया है। खेल में सुल्तान चला उद्दीन चाह प्रा नाम चथा उसकी उपिक पिनन्देर धानी? दी हुई हैं। दूसरी पिक में गुजरात के क्षामक उत्तरात्र तथा उसके ह्वारा भनमाई हुई मस्तिद का जिक है। यह उत्तरात्री चला उद्दीन का भाई था, जिले उसने ६६० हिन्तरी (१२६०-६०) से गुजरात की विजय करने के जिए भेजा था। इसी उत्तरात्री ने मथुरा में अनिकुचड़ा घाट के पाम थिल किमी प्राचीन हिंदू महित के स्थान पर मस्तित्र यनवाई। यह मन्तिद इस प्रमान की वाह के क्षारण नष्ट हो गई। बाहांतर में प्राचीन सिव्ह के पाम चाह राष्ट्र पान की स्थाह के क्षारण नष्ट हो गई। बाहांतर में प्राचीन सिव्ह के पान पक नसरी मस्तित्र वर्णाई। रं

श्रजाडदीन ने गुजरात के खजावा राजभ्यान तथा सहाराष्ट्र के भी एक भाग को जीता श्रीर इसके याद उसके संनापति मलिक काकूर ने दिग्य पर चढाडयों की । खजाडदीन कडीर शायक था । उसके समय दोखाय के दिद्द-लोग महुत द्वाये गये । सुर्क सद्दर्श की उच्छुह्वलता को भी उसने यहुत-उद्द समास कर दिया । याजार पर कदा निषधण किया गया श्रीर वस्नुयों के भाव नियत किये गये ।

स्रलाउद्दीन के बाद मंधुरा की दूरों — क्षलाउद्दोन के बाद बढ़ व समय तह मधुरा प्रदेश का कोई प्रामाणिक हाल उपलच्य नहीं होता । दिवली मुलतानों में से प्रमेक की कोपरित मधुरा पर रही। वहाँ के पड़े मितर पराशायी किये गये तथा पवित स्थानों को नष्ट-अप्ट किया गया। मधुरा और वृत्यावन को चुव-परस्तों का प्रदूष माना जाता या और इन स्थानों को प्राय-एखा की एट में देशा जाता था। विवेच-काल में मधुरा नगर ने ६ मील दूर महावन को राजनिक केन्द्र बनाया गया। बदीं पर दिखी के शासक की और से निशुक्त की जहार, रहना था। मधुरा प्रदेश में धीरे-धारे कान को सो प्रदा बने, जिनमें करहा बाद, खाता, मराथ आजमपुर वथा जेरगढ़ उत्थाता है।

सुहम्मद् तुगलक (१३२१-४१ ई०)—तुगलक वर्ग में सुहम्मद् वदा जिही और कठोर शासक हुआ। उसके ममय में जमीन का लगान यहुत यदा दिया गया। उसे धदा न कर सक्ने वाले हिंदू क्सिनों पर श्रस्याधार हुए।

१. एपीमाफिया इंडो-मुसलेमिका, १६३७-३-, पू० ४६-६१ मे प्रशासित।

युक्तन्द्रशहर, मथुरा, कतीज, डलमऊ यादि इलाको के किसाना को यहुत मताया गया थीर उनके खेतो को उजाइ दिया गया । उन्न समय बाद माल- गुजारी वस्त्व करने का काम जालिम कीजादारों को साँप दिया गया । ३२६ ईं क दिली तथा उसके आस-वास भयंकर बकाल पड़ा । लगभग अगले मात वर्षों तक हुं भिंच की दिश्वित बनी रही थीर कितने ही लोग मर गये । विसानों के एक बड़े भाग ने जुलमां से तह थाकर रोती करना होड़े दिया । डाकुयों की संख्या बड़ने लगी, जिसके कारण शांतिश्रय जनता को बड़े कष्ट हुए । इस सबका मुख्य कारण मुहम्मद तुगळक की म्ह्रा तथा उसकी श्रद्धता थी। दिही सल्वनत को इसके शासन-काल में गहरा घका पहुंचा श्रीर विस्तिय जानत स्वतन्त्र होने की वाट जोहने लगे।

फीरोज तुगलक (१३४१-मा ई०) — मुहम्मद के बाद उसके चचेर भाई फीरोज ने सतलज तथा यमुना नहीं से कई नहरें निकलवाई थीर सैक्डो संगीचे लगवार । इसने हिंदुकों को मुसलमान ब्याने के सभी प्रयान किये, गिससे धार्मिक श्रवलीप की भावना वहीं। धर्माध मुखें का गासन में बहा हाथ हो गया । उसके समय में मधुरा प्रदेश की क्फी वर्षारी हुई होगी । पुरी के मंदिर से वह जनवाथ की प्रसिद्ध प्रतिमा भी उठा से गया।

तैपूर का आक्रमण (१६६८ ई०)—क्षरोज के उत्तराधिकारी धराफ धौर निकम्मे शासक हुए । १३६८ ई० मे तेमूर नामक तुर्क का प्रवत धाकमण भारत पर हुधा । जहाँ-जहाँ उसकी फीज गई वहाँ लूट-मार धौर धाग लगाने की ही घटनाएं हुईं। दिही धौर मेरठ को उजादने के बाद वह हरद्वार की धौर निकस गया । हुस भयंकर हमसे से दिही सल्तनत की जहें हिल गईं। जिस मुख्यित साम्राज्य का निर्माण पिछली दो शताब्दियों में दुषा भा वह धय दिख्य-भित्त हो गया धौर विभिन्न प्रांतों में कई स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो गये।

लोदी वंगा--१५४१ ई॰ में बहुबोब बोदी नामक एक पडान ने दिली को जीत कर वहाँ पढान यंग्र की मींत्र वाली । इसके पहले जीनपुर के एकी शामकों ने मुंगिर से खेबर कनीज वक के प्रदेश पर प्रपना प्रधिकार कर राता था । बहुबोब ने हुसेनशाह शर्की को परास्त्र कर उससे कनीज धीर प्रथम का सारा इलाका धीन विवा धीर जीनपुर पर प्रपना प्राधिपत्य स्थापिक कर बिया । कुछ समय बाद विहार का भाग भी पढानों के कको में मा गया।

सिर्नेदर लोदी ( १८८५-१४१७ ई० )—पदान परा में मिहन्दर लाडी शक्तिशाली शासक हुआ । इसके ममय में दिही सक्तनत का दिन्ताव पड़ा । मध्यभारत और राजस्थान के कई इखाडों को उसने जीता । चायर में यह सक्तर रहा करता था और यहाँ अपने मदिया ही सलाह में राज्य विस्तार की योजनार्थ मनाया करता था ।

जुलाई ४, १४०२ ई० के दिन थागरा में भवकर भूगल थाया, नितम यही वही इमारते 'पराकायी हो गई'। फरिस्ता किराता ई कि इतना वड़ा भूवाल भारत में न पहले याथा थीर न इसके बाद कभी थाया। हवारों प्रायी हमारतों के नीचे दन कर मर गये। हैं हमी वर्ष किरूद्र धागरे से म्यालियर यी थोर बड़ा। घीलपुर के थाये उसने हिंदू राजाबा के राज्यों में लूट मार कराई। हथर ही उसकी गुठभेंदें चनतारी स भी हुईं। है

१४१० ई० में सिकन्दर खागरा में उदरा हुचा था। यहाँ वद ग्यालेवर-विजय की सैवारी कर रहा था। परतु उसका यह स्टम पूरा न ही सका खीर इसी वर्ष के ब्रत में उमकी मृखु हो गई (१४ दिसबर, १४१० ई०)।

सिकन्दर के शासन-काल से दैनिक उपयोग की वस्तुत मानी भी। खेती के शलाम देश के कई नानों से निक्त उपयोग भन्ने जारी थे। धागरा नगर स्वसाय तथा स्वापार का श्रम्हा कन्द्र हो चला था। यहाँ मकेन्द्र सूनी चीर देशभी कपड़े तथार होत थे। कांत्रे, कोने-चाँदी का जाल जाल त्य साद श्रीर रंगीन शींगे का काम भी वहाँ होता था। शासकों तथा श्रमीय की विशेष स्वाप्त स्वाप्त से व्याप्त स्वाप्त से व्याप्त करने के हल में श्रामार नगर की वही उक्ति हुई।

सिकंदर की धार्मिक क्ट्रिसा—सिक्टर लोड़ी की धार्मिक क्टरता क कारण मधुरा की पड़ी बर्जादी हुई। 'कारीले दाकरी' के लेखक अन्दुक्ता के जिवरण स पता बलता है कि सिक्टर के समय में मधुरा के

त्रिम्स—हिस्ट्री आफ दि राइज् आफ दि मोदैमडन पावर इन

इ हिया, जिल्द १, ए० ४०६। ३ ये बनजारे मधुरा से लेकर प्यालियर तक पूमा करने वे और छानेक प्रकार की उपयोगी वस्तुओं का व्यापार नरते थे। इस कालमे आगारा इनका प्रमुख केंद्र था, जहाँ से सामान लेनर ये उसे दूसरे स्थानों में पहुचाते थे।

मंदिर पूरी तरह नष्ट कर दिये गये। एक भी थार्मिक स्थान श्रष्ट्रता नहीं छोड़ा गया। वह मदिरों के स्थान पर सरामें बना दी गईं। मदिरा की मृर्वियों कसाइयों को दे दी नई, ताकि वे उन्हें मास तोजने के लिए बॉटों के काम में लाते। सिकन्दर ने यह श्राजा हे दी कि मधुरा का कोई भी हिंदू श्रपने सिर क बाल और तृशी नहीं मुद्धा सकता और न कोई धार्मिक कार्य कर सकता है। यदि कोई हिंदू जुट हिए कर प्रपत्ने बाल बनाने की देश भी करता तो उसे नाई न मिल सकता था। मधुरा में यमुना के सुख्य घाटों के डीक उपर सिकन्दर ने मिलाइया की से दूकानों का तिमांच करा दिया। यमुना में सना करने तथा धार्मिक इन्य करने की भी उपने मनाई। करी दी।

सिकत्वर को अपनी चुडाज्ञत्या में हिंदू धर्म से वर्षा चित्र हो गई थी। चविष उसकी माँ हिंदू सुनारिन धी, ठो भी सिकन्दर सुरखाओं के यहते हुए प्रभाव के कारण कटर सुसलमान चन गया था और हिंदुओं को सब प्रजार से त्रीचा दिलाने का प्रयान करने लगा था। उसके समय में कुछ हिंदुओं ने फारसी पा अध्ययन आरम्भ कर दिया। ध

श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर राजा विनयपालवैय के द्वारा जिम विशाल मदिर का निर्माण किया गया था वह भी मिरुन्डर में धर्मान्यवा का शिकार हुआ। । 'श्री चैतन्य चरितासून' तथा गौदीन सम्दाय ने कुल क्रन्य मन्धां स पता चलता है कि १४१४ ई० के लगभग चैतन्य महाशशु मशुरा श्राये श्रोर उन्होंने जन्मस्थान पर जाकर वेशानेत्र के दर्शन किये। इससे खनुमान होता है कि उस समय मदिर तथा उससे केशव की प्रतिमा विराजमान थी। सभवत इसके बाद ही सिम्नर ने इस मिर्र को नष्ट किया।

इब्राहीम लोंदी (१४१६-१४०६ ई०)— मिकन्यर का उत्तराधिकारी इब्राहीम हुष्या । यह वहा क्र्र सीर श्रमितानी था । मरदारों से विवाद होने के कारवा पत्रान राज्य का हाम हो चला और सर्वत्र भारी सक्षतीय फैला । पत्राय क हाकिम दीलतवाँ लोदी तथा शक्त अन्य सरदारों ने विद्रोह किया भीर तमुर के पंशत वादर की, जो भारत के उत्तर-परिचम में प्रपनी शक्ति का प्रसार कर रहा था, दिखी राज्य पर आक्रमण के लिए सामित्रत किया।

४. त्रिग्स—वही, पू≎ ४⊏६ ।

४. वही, पु० ४८७।

६४२६ ई॰ मे पानीपत के युद्ध में इमाहीम की हार हुई और भारत पर मुगल सासन की स्थापना हो गई।

# मुस्लिम शासन-काल में हिंदू समाज

दिख्ली के तुक तथा परान सातकों के राज्यकाल में राज्यकात के लिए सरावर संवर्ष जारी रहें और आयः सर्जय राजनीतिक खरानि बनी रही। हिंदू समाज की तथ्वालीन दरा डीक न थी। अधिकांश हिंदू सामकों में तुरद्रशिता एवं राजनीतिक केतना का समाव था, जितके कलस्वरूप सामादिक संगठन हर न ही मका। अंधिविधात, संक्रीण मनोष्ट्रित एवं पारस्परिक ईंपां वह रही थी, जिससे समाज विश्वज्ञलित हो रहा था। सामादिक वंपन धीरे स्वीद होते जा रहे थे। बाह्र थाववर, कर्मकोड और जड़-एजा की और लोगों का प्यान अधिक था। ऐसी परिस्थित में मुस्तिम शामकों की धार्मिक क्राराज का और भी तरा प्रभाव पड़ा। जिस्स काल में मुहस्तम द और कीरोज तुगलक, विश्वज्ञला का स्वीद भी तरा हो होते जो स्वीद केता केता केता स्वीद धार्मिक क्राराज हुए, जिनकी मुखा थीर धार्मिका के हिद्द यो हमानिक कि प्रमान हुए, जिनकी मुखा थीर धार्मिका ते हिद्द यो के धार्मिक विचारी तथा उनके सामाजिक जीवन की बलात वरलना चाहर। इसके फलस्वरूप संपर्व और धोम की भावना का जन्म हुया।

सुरिलम कहरता के वावयह इस काज में हिंदू समाज ने अपने को जीवित एखा। विवेध्य काज में जुड़ ऐसे संत हुए जिन्होंने हिंदू जाति में नहें भिक्त एखा। विवेध्य काज में जुड़ ऐसे संत हुए जिन्होंने हिंदू जाति में नहें भिक्त ला संचार किया। रामानंद, कबीर, नाजक, चैतन्य, मीरामाई, वल्लाचा था प्राप्त मार्च थार प्रस्त का प्रयुक्त मार्च अंतर की स्वाद मार्च अनवा के सामने रखा। वैत्यव्य धर्म की जो कलवाधी धराएँ इन महानुभावो जारा प्रवादित की गई जन्होंने इस देश की सरस भिक्त से आक्षावित कर दिया। इन महामाओं ने बोकिदित के लिए जिस साहित्य की यृष्टि की असने भारतीय जीवन को स्वायक रूप से प्रभावित किया। वैक्त हिंदू जनवा पर ही नहीं, हिंदू मुंच सुरिक्त ग्रास्त हैं पर मो इन महामाओं का प्रभाव पत्रा, विवेक सनेक उदाहरण इतिहास में मिळते हैं।

मंज भूमि का योग—मधुरा के इतिहास में ई॰ सोलहवीं शती का समय बड़ा महत्वपूर्व काल हुचा। इस शती के मार्रभ से ही पहरें एक नई धार्मिक सहर उठी। भारत के मापः सभी भागों से संत-महासाओं का बागमन मधुरा चृत्रावन में होने खगा। चैतन्य भीर उनके शिष्य रूप-सनातन थादि तथा महायमु वक्ताभाषार्यं गृतं श्रष्टकाय के प्रसिद्ध संत किया ने इस काल में मधुरा थीर उसके आस पास के धामिन रागाने का महत्व बहुत पहाया । इस नाया श्रम्य भक्त महासाओं के कारण सधुरा प्रदेश में हुए भक्ति का नवा उन्नेय हुता । इस मतुर मिक्त को जनसाधारण तक पहुँचाने के लिए यहाँ की गोरांसने शब्ध अप ते उस सरस सराया का जन्म हुआ जो 'धन-भाया' के नाम से प्रसिद्ध है। यह नामकरण वन-उच्च नाले इस सुन्दर वन प्रदेश को डी प्रन्वर्थक था। श्रम्भ तत्र विदेश काल के खत में मसुरा प्रदेश रा 'धन' नाम कह हो गवा और बन्नभाय के प्रसार के साथ साथ प्रदेश या जनवन का मिलार भी बहुता गया। है सोलहरी सत्री में ही बज की उद्दी बाता (वन-वाता) का भी प्रारंभ किया गया। ह स्व यात्रा का लेवाई प्रारंभित परिश्लिक स्थानों के भाषार पर चीरासी कोस मात्री गई। इसमें वे सभी मुख्य स्थल भा गये निननर धीहरण की लीलायों के साथ स्थय मान जावा था।

सन के केव महाज्याची ने मधुरा, वृंदावन, गोरवंन, गोकुल चादि की चपना कन्य बनाया, वहाँ धर्म, दर्शन, काव्य धरेद संगीत का विचास बहुत समय नक होता रहा। इन्हों बांगां की लगन का चल पा कि हिन्दू जनना चर्म संगरप्तय जीवन चात्रा सदिव नक्ष्याचलकारी दिशा की चरेद महुन हुचा। वाद्ध साचना चौर चाइंबरों की नगह चिन की शुद्धि चौर हरि-भिन ने महुचा ही तथा उदार वैर्याव धर्म की वहुमुखी उसति हुई। चारसी भेड-भार को मिटा कर एकता बढ़ाने पूर्व भारतीय धर्म की व्याधकता प्रदान करने का स्वाध-भीय वपत्र हुन भक्त महामाधां ने रिया। इसके बिए वे भारतीय इतिहास में चिरस्तराचीय रहेते।

तत्कां जीन साहित्य में मशुरा का गर्ण न-इस काल के मुसलमान लेखकों ने मशुरा का वर्णन कम दिया है। इस नगर को 'तुवपरस्ती का काया' माना जाता था। कई सासकों के द्वारा अपने फीजदारा को आदेश मेजे गये कि ये उत्तपरस्ती (मृर्तिप्ता) को समाग्र करने के लिए सब प्रचार के प्रयत्न करें। मशुरा के खास-पास जन साही फीज का पहान पहता सी मशुरा की हिन् जनता भवमत्व रहती थी। प्रधिकाश मुसलमान लेखकों ने जहाँ कहीं मशुरा या उच्छेल किया है वन्होंने इस नगर के प्रति प्राय उपेचा और पूचा का ही भाव प्रवट किया है।

परंतु धन्य खेराको से ऐसी यात नहीं पाई जाती । विशेष्य काल सें यनेक जिद्वात् तथा सत महानाः सधुरा याते । इस काल में लिसे गये करे जैन मंथों में मधुरा रूजियन का पर्यंत मिलता द । श्री राजने का सृति हन प्रयंपनीय (रचनाकाल मं० १४०२ = ११४८ ई०) में रूच्या की जनमस्थला मधुरा तथा वृद्दीयन का उब्लेख हुआ है।

विविधितीधंपरच नामक एक दूसरे जैन मंध से, जिसकी रचना मं० 12 मह (123 र हुँ०) में हुई, मधुरा की गणना तीवों से की गई हैं। इस मां में कई जैन तीर्पकरों का सुरा के साथ सबय करित है। इस पुस्तक के 'त्रधुराष्ट्री' करप' में मधुरा नगरी का तथा यहाँ पर निर्मित जैन स्त्रों तथा बिहारों का विस्तार स गर्मन मिलना है।

 "द्यपरा पूर्वमधुरा बद्गोळे कृष्ण समुखन्न । यत्र वृन्दावनादीनि बनानि !"—प्रवधकोश (मातवाहन प्रवध), प्र०७० ।

गुन्नाधन ना महस्य चैत-य और उनके शिष्यों के यहाँ आने के बहुत पहले प्रसिद्ध हो चुका था। सन्भवत इस नाम की यस्ती भी मध्यकाल में विद्यामान थी, जिसके उन्हेस्स यदकरा तत्त्वानीन साहित्य में मिल जाते हैं। उनाहरणार्थ नारमीरी पंडित विल्हेख का वर्तान देशिए—

"होलालोलद्रयनजयनया राध्या यत्र भग्नाः

कृत्यक्रीडाङ्गर्याधरपिनीः नाधुनाप्युन्छ्वसन्ति । जल्पक्रीडाङ्गर्याधरपिनीः नाधुनाप्युन्छ्वसन्ति । जल्पक्रीडामधितमधुरासुरिचक्रेया केचित

वश्मिन्यन्दाचनपरिसरे यासरा येन नीवाः॥"

(विस्त्याहत विक्रमाङ्कदेवचरित, १८, ५७)

(अर्थात 'जिस एन्दावन में चंचल और घन जपन वाली राधा के मूला मूलने के कारण कुट्य के विद्वारक ज के एन इट कर गिर पढ़े हैं, नहाँ मधुरा नगरी के धने क विद्वारों को में ( विरुद्ध ) ने साकार्य में परास्त किया, वही एन्दायन की भूभ में कई दिन तक मेंने निवास विया।")

 विविधि तीर्थकल्प ( सिंधी जैन प्रंथमाला, सं० १६६१ ), प्र०-=x. ६६ ।

=. वही, पृ० १७−२० ।

# मुगलकालीन व्रज प्रदेश

[१४२६ ई० से १७१८ ई० तक]

उत्तर भारत में प्रगल साम्राज्य की स्थापना ( १४२६-१४४० ई० )

पानीपत के पहले युद्ध में बाबर की विजय हुई (अप्रैल २१, १४२६ ई॰ )। दिल्ली का सलतान इवाहीम लोदी खेत रहा। ग्वालियर का राजा विक्रमाजीत भी इवाहीम लोदी की घोर से जहता हुथा इसी युद्ध में मारा गया । यावर ने अपने बड़े लड़के हमायुँ की आगरा पर अधिकार करने के लिए उसी दिन ससे-य स्थाना किया। यावर स्वय मई ४ की छागरा पहुँचा, श्रीर छह दिन बाद श्रागरा सुगलों के श्रधिकार में था गया। विन्तु वज प्रदेश के श्रन्य भागों में श्रय भी श्रफगान सरदारों का ही श्राधिपत्य था, मेवात, वयाना, धाँलपुर, स्वालियर, रापरी बाँर इटावा में वे स्वाधीन शासक पन बंदे। हिंद जनता ने भी इन अफगान शासका का ही साथ दिया । किंतु जब लोगो को निश्चित रूप सं यह ज्ञात हुत्या कि महसूद गजनवी या तैसूर की तरह याबर वापस न लीटेगा विष्क वह भारत में ही रह कर यहाँ एक नये साम्राज्य की स्थापना करेगा, तब घारे धीरे श्रफगान श्वमीरों श्रीर हिंद जनता की उसके प्रति भावना बदलने लगी । कुछ श्रफगान श्रमीरां ने बादर की घर्धीनता भी स्वीकार कर ली । बाकी रहे प्रदेश और किली को जीवने के लिए सेनाएँ भेजी गई'। रापरी, ययाना, धौलपुर ग्रीर ग्वालियर के किल अमरा-बावह के प्रविकाह में घाये । नना-प्रमुता के द्वायान में भी बानह की मेताएँ जीनपुर श्रीर कालपी तक जा पहची थी। इस प्रकार सन् १४२६ ई० के श्रम रक सेवात के चितिर प्राय सारे प्रज प्रदेश पर याचर का चाधिपस्य स्वापित हो गया।

यन १४२० है॰ के प्रारम्भ में मेबार का शाया सामा मारे राजस्थान के राजार्था की सम्मिखित सेना को लेकर वायर के विरुद्ध बढ़ा । मेवात का घष्टवान शासह हमनवाँ भी उनके माथ जा मिला। इधर कोइल (बजीगर)

धीर रावरी में श्रकतानों ने तुनः मिर उठाया तथा वहाँ खबना श्रापित्य स्थापित क्या। परन्तु कन्हात्रा के बुद्ध में राया सोगा की पूर्ण पराजय हुई एवं हमनवरों मेवानी युद्ध में नाम श्राया ( मार्च १६, १४२७ ई० ) । श्रव यातर ने मेताव को भी पूरी तरह जीत लिया। कोइल श्रीर रापरी के विद्रोहीं को दृजा दिया गया तथा इटाजा के शहर ने भी यातर की श्रथीनता मान ली। इस प्रनार का श्रव पर मुनलों का श्रापत्य हो जोने पर मन् १४५० ई० तक वह जन्हों के श्रवकार में रहा। श्रापत्य हो जाने पर सन् १४५० ई० तक वह वह ने श्री के श्रवकार में रहा। श्रापत्य सन के इन प्रारम्भिक वर्षों में प्रायः श्रापता में ही उनहीं राज्यानी रही।

हुमायूँ —सन् १२६० ई० में याचर की मृत्यु होने पर उसका वहा लड़का दुमानूँ गई। पर बेंदा। हुमानूँ के यासन के पहले इम वर्ष अपने निरोधियों का ससैन्य सामना करने में ही वीते, जिससे उमे राज्य के शायन-प्रकच्य की थोर प्यान देने का कोई थासर ही नहीं मिला। सन् १२१४ ई० में जन इमानूँ पूर्व की थोर जा रहा था तथ गुजरात थीर माज्य के लुकान का हातुरवाह को महायता जाकर वाउत्तरों लोही ने एक वही सेना के साथ मुगल राज्य पर चड़ाई की थीर राह में परने वाले वयाना के किले को इन्तमर्थ कर वह थागरा की थोर बढ़ा। हुमानूँ ने अपने होटे भाई हन्दाल तथा अत्य ने मानावर्जी को उसका सामना करने के लिए भेजा। मुगल-सना को यो सपना वार के लिए भेजा। मुगल-सना को यो सपनी थोर बढ़ते देनकर ताउत्तरों पीड़े हटने लगा। मुगलों ने ययाना पर चुनः प्रिन्तर कर लिया। धर्म में मरहलीर में मुगल सेना के साथ उसकी मुठभेन हुई थीर इस जुद्ध में सावरसों मारा गया।

शिरसाँ सूर — रास्ताँ सुर के नेतृत्व में सकतानों वा विद्रोह निहार चौर वगाज में वह रहा था, एवं मन ११२० हैं ॰ में हुमायूँ को एवं की स्रोर जाना पहर। हुमायूँ को छोर जाना पहर। हुमायूँ को छोर जाना पहरी छोरो वर्ष हुमायूँ में बाजा मात किए निना ही हंदाव बागारा कीर खावा और वहाँ उतने निद्रोह का भंडा तहर किया। यथं को मुगब समार पोपित कर उतने दिस्ती पर भी वलपूर्वक अधिकार करने का स्वस्कत प्रपाव किया, किन्तु उती समय उतका नृसरा चना भाई कामरों ससैन्य भंजान से हिन्ती होता हुस्य स्वाग्य सामर्थ आया (१२३१ हैं ०)। परनु अप दोनों माई मालवर हुमायूँ के विदक्ष प्रयाव (१२३१ हैं ०)। परनु अप ये दोनों माई मिलवर हुमायूँ के विदक्ष प्रयाव का साह को तिन होते हुस्य प्रयाव की तिन होते हुस्य प्रयाव का साह साह से से प्रयाव का साह से सीर साह से सीर साह से सीर साह से साह साह से सा

शेरखाँ का बल निरंतर बढ़ता ही जा रहा था । हमापुँ की कीई सफलता नहीं मिल रही थी, हंदाल के विद्रोह के समाचार से भी वह चितित हो उठा था। चतुर्व वह घागरा की घोर लौट पड़ा। राह में चौसा के युद्ध में शेरलों ने हमाय को तरी तरह हराया ( १४३६ ई० )। श्रव शेरलों शेरशाह के नाम से गोंड की गद्दी पर बैठा । सन १२४० ई० में हमायुँ ने पुनः शेरशाह के विरुद्ध चढ़ाई की, कितु इस बार भी विलयाम के युद्ध में शेरशाह की विजय हुई ( मई १७, १४३० ई० ) । युद्ध-चेत्र से विसी तरह यच कर वह धागरा पहुँचा, परंतु वहाँ की परिस्थिति भी बहुत ही विगड़ चुकी थी। श्रराजकता के साथ ही साथ वहाँ सुगलों की खैनिक सत्ता भी नगरय हो गई थी। ऐसी हालत में हुमायूँ के लिए यह संभव नहीं था कि वह आगरा में टहर कर शेरशाह की चढ़ती हुई सेना का सफलतापूर्वक सामना कर सके। श्रवः विवस होकर उसे शागरा भी छोड़ने का निश्चय करना पड़ा । श्रपने क्टम्बियों को उसने साथ से लिया तथा जो बक्त भी इन्य श्रीर यहमन्य रत्न यह समेट सका, उन्हें लेकर हुमाणूँ मेवात में होता हुआ दिल्ली की राह पंजाय के लिए चल पड़ा। इस भौति मज प्रदेश पर सगलों के प्रारंभिक चीदत-वर्षीय श्राधिपत्य का मई. १४४० ई० के विद्युले दिनों में श्रंत हुशा ।

#### स्र-सुलतानों का व्याधिपत्य (१५४०-१५५६ ई०)

विज्ञाम के बुद में पूर्ण जित्रय प्राप्त कर रेग्साह मुगल राज्य के प्रधान केन्द्र, धारारा धीर दिख्ली, पर पिष्कार करने तथा मुसली को एनेट्स कर भारत से विकास बाहर करने के लिए परिषम की धीर खामे यहा। कनी पहुँच कर उसने बचने विकास से नितास कर सामारा की खार भेता। । उस्माजिद बार के खागरा पहुँचा तब वक हुमायूँ पहुँ से रचाना हो चुका था। इस्स मुगल प्रवस्य धागरा में ही रह गाये थे। धारारा पर धिष्कार करते ही परमाजिद ने उन मुसली का संहार किया। इस्स दिना बार उसने इस धानरा पहुँचा तब उसने इस धानर कह स्वामंत्र के जिल्ला करता हो चुका था।

विवास के पुक्-बेध से ही शेरशाह ने न्यालियर के किये पर पहाई करने के लिए शुजायत सोँ को कहला भेजा था। विहार से साकर शुजायत सोँ ने न्यालियर के किये का पेरा हाला, जो हविहानकार सन्त्रान के कथनानुसार खगभग दो पर्ष ( जुलाई, १४४० से धर्मंख, १४४२ ई० ) तक चलता रहा। धन्त में जब गातिवर के मुगल क्रिकेशार अञ्चलक्रासम बेग को हुमाएँ के बल्द हो जीटने की कोई धारा ही न रही तर उसने धारा-समर्थेख कर जिया । यो सन् १४०२ ई० तक सारा मन प्रदेश रोरणाह के धिकार में धा गया।

े सेरशाह ने धेजल पाँच वर्ष ही राज्य किया, परंतु इतने थोड़े समय में भी उसने मज प्रदेश ने 'पूर्व साित स्थापित कर दी तथा उसकी समृति के लिए प्रनेकों प्रयान किए। युनुता बीर चम्यल निश्यों के बीच के प्रदेश के जमीदार बहुत ही उद्देश के अमीदार बहुत ही उद्देश के अमीदार बहुत ही उद्देश के समाज के दिखा-पूर्व हिससे में बारह हजार सवार नितुक्त किये। गालियर शीर ययाना के किशों में भी विशेष सेना रती तथा उनके माथ सैन्डो बदुकची भी नियुक्त किये। राह में पहने वाले जड़लां को काट कर आगरा से दिख्ली तक सड़क यनगई। यात्रियों की मुनिभा के लिए स्थान स्थान पर मरार्थ यवत्राई, मज्ज के दोनों और हायादार कुछ लगावा और राहगीरों की मुख्य पत्राई, मज्ज के दोनों और हायादार कुछ लगावा थीर राहगीरों की मुख्य गाभी पूरा प्रयोग किया गया। आगरा से लेकर मायद्व या दाहानपुर, जोयू और विलाह तथा बंगाल की बाले सच्छे भी बनवाई गई। खगान की प्रमुख की होता होते होता की स्वत्य है भी उसकी मालन युजारी निश्चित की गई।

शेरशाह के उत्तराविमारी — किन यह शांति तथा नमूजि अधिक दिन तक स्थायी न रह सबी । कांतिजार के किले का घेरा लगाते दुए सेरसाइ की सखु हुई ( मई २२, १४४१ ई०) । तम उत्तरका दूनरा लक्का जलाल इस्लामसाह के नाम से नही पर चैटा। प्रारम्भ में तो सेरसाइ का वहा लक्का प्रतिल्ला वनाम के नाई पर चैटा। प्रारम्भ में तो सेरसाइ का वहा लक्का प्रतिल्ला वनाम के जानी नानीर को लीट गया, परन्तु छुछ समय के नार जब इस्लामसाइ ने उसे कैंद्र करात्र चोहा तब तो धनेक अफनान तरदार इस्लामला के निरदा ठठ एवं हुए चीर या ही भी माइये। में कच्चमकत छक्त हुई, जिसमे सार प्रत्न प्रदेश में यशाति उत्तव हो गई। धन्त में भागत के प्रति प्रति हुई। सार वहां हुई । सार प्रति प्रदु हुई । सार प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति हुई । इसके चार धरिल पर्ते पूर्व के चार आगा नाम ( १४४६ ई० ) । किनु सर-रारों के निर्माण का या अन्त नहीं हुआ और साग नाम ( १४५६ ई० ) । किनु सर-रारों के निर्माण का या अन्त नहीं हुआ और इस्लामशाह को अनेकानेक छुत सहने पर्माण का या अन्त नहीं हुआ और इस्लामशाह को अनेकानेक छुत सहने पर्माण का या अन्त नहीं हुआ और स्थानशाह को अनेकानेक छुत सहने पर्माण का या अन्त कर कर कर स्थानस्थाह के भागत से बदल कर साविष्य को प्राप्त में स्थान साविष्य को मानी राजधानी वनाया और यहीं हुत १४२१ ई० में उसकी

मृत्यु हुईं । इस्लामशाह ने रोस्याह की नीति को ही जारी रखा, परंतु निरंबर होने वाले इन प्रान्तरिक भगदों के कारण वज प्रदेश में पहले की-सी शांति नहीं रही । पुनः इन्हों दिनों ज्याना के प्राप्त-पास एक के बाद दूसरे 'व्यक्ति ने स्वयं को मेहद्दी घोषित किया, जिससे उनके प्रमुवायी तथा इस्लामशाह के प्रथिकारियों में निरंतर खिलाज बना ही रहा।

इस्लामशाह की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई महम्मद श्रदिलशाह गद्दी पर मैठा। यह अयो-य अशक्त शासक था, जिससे शीघ्र ही सारा राज्य श्रनेक दुकड़ों में बंद गया थीर श्रव में श्रदिलशाह को विहार भागना पड़ा (१४२४ ई०)। ब्रज प्रदेश पर पहले हवाहीमशाह का ऋधिकार हथा, कितु फरह के युद्ध में उसे हरा कर सिकन्द्रशाह ने ब्रज पर अपना आधिपत्य स्थापित किया ( १४४४ ई० )। इस समय इस अदेश में घोर घराजकता फैली हुई थी। भापसी युद्ध के कारण सेनाएं निरन्तर धूमती रहती थीं,जिससे रोती बारी नष्ट हो जाती थी थार प्रजा को अनुगिनित नष्ट उठान ८ इते थे । इस घराजरूता से लाभ उठा कर घनेका साहसी सैनिक दल संगठित होकर यथ-वर लट मार भी करने लगे। ऐसी हालत में खेती करना संभव नहीं रहा। इस वर्ष बरसात भी वहत कम हुई श्रीर मज में भयंकर श्रकाल पढ़ा, जो दो वर्ष तक लगातार बना रहा । जुजार रुपये सेर जिक्रती थी, फिर भी उसका मिलना कठिन था । भुरामरी के साथ बीमारियों भी फैल गईं, जिनसे हजारों नर-न'री मर गये। भौँव के गाँव उज्जड गये। देहातों में लट-मार यद गई और गरीज हिंदुओं के जल के उल मुसलमान बस्ती घाले शहरो पर धातमया करने वागे । इसी समय मुगल-श्रफगान करामकरा भी चल रही थी, जिससे बज प्रदेश की शाधिक और राजनैतिक परिस्थित बहुत ही जिगड़ गई।

मुगलों का पुन: श्रीधिकार — ग्रक्तान सरवारों के इन धापती कगड़ों से लाभ उठाकर हुमाएँ ने इसी वर्ष पुन: पंजान पर पकार्ट की । ज्ज्ञ माह में सर्राहिद के युद्ध में उसने निकन्दर की पराजित किया । इधर पिठन्दर के पंजान की भोर लांगे ही मज प्रदेश क लिए हमाहीम और अधिनस्ताह के हिद्दू सेनापति हेमू में लड़ाई मारम्म हुई । हेमू ने दो पार हमाहीम को हराया और तीन माह कज उसे बयाना के किलों में धेर रहा, परंतु उसी समय हेमू की बहाल लीटना पड़ा। हमाहीम को कहीं से सहायना नहीं मिल रही थी; वह विराग होकर मज प्रदेश से बल दिया । यब हुधर कोई शिवशाली शामन नहीं रह गया था। उधर हुलाई, १४२८ ई० में हुमाएँ ने दिश्ली पर श्रीध- कार किया तथा मज प्रदेश की इस परिस्थिति से लाभ उटा कर द्यागरा और वयाना पर भी विना किसी कटिनाई के उसने द्यपना द्याधिपस्य पुनः स्थापित कर लिया । इसके शुद्ध ही साह बाद दिवली में हुसायूँ की खुख हो गईं ( जनररी २४, १४५६ ई० )।

हुमायूँ था उत्तराधिकारी, तेरह वर्षाय श्रव्यम, तय यैराम याँ की संरखना में पंजान वा हाकिम था। हुमायूँ की मृत्यु में लाभ उठा कर धन-गानों ने मझ प्रदेश में फिर से सिर उठाया। हुस समय हेम् बहुत्व में उलका हुश्या था। सन् १५५६ दूँ० की वरात समात होते-होते उह एक वदी सेना हुश्या था। सन् १५५६ दूँ० की वरात समात होते-होते उह एक वदी सेना साथा स्वित्यम्य प्रमात की सुध्या स्वाध्यमा स्वाध्यमा स्वाध्यमा सिकन्दर उन्तेभ श्रामा की हुल कर दिख्ली पत्ना गया। (सितम्य ५५६६ दूँ०), श्रीर हुत्यु माह के लिए मझ प्रदेश दुनः सुग्लों के श्रियकार से निकल गया। परान्त नवंदर १, १५५६ की पानीवन के दूगरे सुद्ध में सुगल सेना के साथ क्रक्यर सेना ने हेम् को हुत्त कर उत्ते केंद्र कर लिया। सुगल सेना के साथ श्रव्यप्त स्वाध्यम हुत्ये सुद्ध में सुगल कर में मू को हुत्या कर उत्ते केंद्र कर लिया। सुगल सेना का स्पेद्र धना कर भेजा। श्रामरा पर श्राधकार करने में क्रियारों को कोई कठिनाई नहीं हुई। उधर सेवाव सेने जाने पर नामिर-उल-सुक्क ने हाजीयों श्रक्तान की वहीं से निकाल वाहर किया। इस प्रकार नरम्यर के श्रन्य उक्त प्राय. मझ का सारा मुगार स्वाधिक्येश सुनल श्राधियय में सा गया सारा पिएले जीन वर्षों की भयंकर श्रावक्त का धन्य हुशा।

#### श्रकवर का शासन-काल ५/ (१४४६-१६०४ ई०)

जिल समय मज पर यकवर का शाधिएएय हुंधा उम समय वर्ते श्रकाल पड़ा हुंधा था। भागरा तथा मेगात पर प्रधिकार होने में ओई विशेष श्रदेतारे महीं हुंदें थी। परन्तु म्वालियर का किया यत भी हस्लामार्ग कर्ष्य गुलाम पहाजवर्षों के श्रिकार में था। पानीएत में हेंसू की हार से लान-उड़ाने के हुंत्र म्यालियर के विवृत्ते राजा विश्वमात्रीत के दुख राजा रामसाइ स्वैदा ने एक बड़ी राजगुल सेना के साथ इस क्लि को जा थेरा। यह पेरा इस्व ममय वक चलवा रहा, जिससे बहायबलों और उसके मैनिकों को बरिवार्द होते लगी। हुसी समय धानरे जा सुगल एनेद्रार कियार्जे सहस्य स्वालियर को सोर बरा। एस हो राजा रामसाइ ने किले का थेरा उटा कर कियार्जी पर हमला किया। राजपूत बड़ी वीरतापूर्यंक लड़े, किंतु अन्त में उनकी हार हुई ( १२१० हुँ० )। राजा रामसाह अपने तीन लड़कों शाबिवाहन, भवानीसिंह श्रीर सवाप्तिह सहित ज्ञज प्रदेश छोड़ कर मैचाउ चला गया, जहाँ राया उदयिक ने वाराद्सोर जागीर में दिया। राजद्वी को हरा कर कियाजों जे जाबित्यर के किंते का घेरा लगाया। यह घेरा डेड़ वर्ष से भी अधिक चलता रहा। अबद्धार, ११५६ हुँ० में जब अज्ञत आगरा आया तब उसने ह्वीव- अबीवाँ, मकसूट अबी सुवतान आदि को कियाबाँ की सहायता के लिए भेजा। अब्बत्य में अन्तरी, ११५६ हुँ० में बहाबलकों ने आत्म समर्य बर दिया और न्वालियर पर मुगलों का आधिपस्य हो गया। मुगल-काल में यह किला महत्वपूर्व राजशीय कैंदियों या शाहहादों को नजरवन्द रपने के काम में आता था।

ष्यागरा जिसे के दिख्य-पूर्व भाग में ठव हटकोट एक महत्वपूर्व सैनिक केन्द्र था। इस प्रदेश में भदोरिया चौहानों का प्रशुख्य था, जो बहुत ही साहसी और उद्दर्श होते थे। इन राजवूत कामोदारों को द्वाये रतने के लिए रोरशाह की भी हटकोट में विशेण सैनिक प्रवंध करना पड़ा था। ख्रय यह प्रदेश खादम को को जागीर में देकर उमे ससैन्य हटकोट भेजा गया,जिससे यहाँ राजपूर्तों का उपद्रव द्य गया सथा ग्रांति स्थापित हो गई ( १४१६ ई० )।

सुगल माञ्राज्य की राजधानी श्रागरा— ब्रागरा बाकर बक्कर ने उसे बपनी राजधानी बनावा। इस समय बागरा एक द्वीटा सा शहर था। बन बहुत हुए मुगल-साम्राज्य की राजधानी बन कर उसका भी महत्व बहुने तथा। बपने लिए बक्कर ने वहाँ बनेकी भव्य शासाद बनवाये। धागरा के मुमसिद्ध किरो को बनाने का काम सन् १२६५ ई० में प्रारम्भ हुव्या। दों बन प्रदेश में कला-कीशल का विदास होने लगा। बच ब्रागरा व्यवसाय तथा स्वापस का भी एक महत्त्व के विदास होने लगा।

तीर्थ स्थानों की उन्नति— इस समय मधुरा के खास-पास घन पोइन जड़ल थे। वहाँ बाघ बहुवावत से मिलते थे। खपने शासन काल के प्रारम्भिक वर्षों में फक्तर प्राच. विकार खेलने मधुरा के जड़लों में आपा करवा था। मधुरा खादि हिंदू धार्मिक स्थानों की शोर्थ-बाधा करते वालों से बनके पन साथ खार्थिक परिस्थिति के अनुमार मुगल-साधान्य की खोर से कर वस्तुत किया जाला था, जिनसे सजुलकाल के कथनातुतार करोड़ों इस्यों की स्नामद्दनी होती थी। किंतु सन् १४६३ हं० में जब स्रव्या मधुरा के जहलें में मागवा कर रहा था, तब उससे प्रार्थना की जाने पर उसने स्ववेत साम्राज्य में ऐसे यात्री-कर वस्तुल करना चन्द्र कर दिये । मुसलमानों के निवाय वाकी जनता से स्वय कर वस्तुल होने यात्रा जित्या कर भी स्वयंत्र वर्ष सक्त्या ने वत्त्र कर दिया और यो हिंदुओं के प्रति उसने सहिष्णुतापूर्व उदार नीति स्वरम्भ की, जिससे मज प्रदेश के मधुरा, बृज्दावन ब्राद्वि तीर्थ-स्थानों की बहुत उसति हुई।

इसाकी १६ वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही युन्दावन के वैष्यव धर्मावलिययों में एक नवीन स्फूर्ति का प्राहुर्भाव होने लगा था। चैतन्य महान प्रभ की व दावन-यात्रा तथा उनके प्रिय शिष्य, रूप ग्रीर सनातन (गोस्वामी), के प्रयत्नों से व दावन के साथ ही साथ उसके धास-पास के सारे उत्तरी अज प्रदेश में भक्ति-मार्ग एवं यैप्यावर्धियों का प्रभाव बढ़ने लगा । वज प्रदेश पर जब अकबर का श्राधिपाय हथा, तर यहाँ रूप और सनावन के भवीजे तथा पटशिष्य जीव गोस्वामी की विद्वत्ता, भक्ति एवं वपस्या की चर्चा सब जगह ही रही थी। श्रक्षयर की इस उदार नीति के कारण हिंदुओं में एक धनीये नृतन उत्साह का प्राहरभीव हथा। सुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना के बाद उत्तरी भारत में जो शांति जा गई थी उसमें भी इस धार्मिक पुनरत्थान में बहुत सहायसा पहेंची । दूर-दूर प्रदेशों के भक्त सथा श्रद्धालु हिंदु वज के इन पविष सीर्धस्थानों की यात्रा करने को चाने खगे। वैद्याव धर्म सथा मिलमार्ग संबंधी धार्मिक संस्कृत प्रन्थीं का घष्ययन एवं घष्यापन होने लगा । भक्त कवि घपने श्चाराध्यदेव तथा उनके भक्तों की जीवन-गायाएँ गाने लगे । बलभाधार्य के प्रश्न बिद्रखनाथजी ने गोवुल को खपना प्रधान केन्द्र बनाया । सन् १४६६ ई० के वार शक्यर ने भी विद्वतनाथजी के प्रति विशेष भुकाव दिखाया। उसने गीवुल भौंव उन्हें प्रदान कर दिया तथा बिना किसी शेक-टोक के शाही चरागाही प्राहि में उनकी नायां को चरने छादि की घाला भी फरनान द्वारा दी ( ११७७ ई० ) । श्रवने भीतिक जीवन की संध्या तीर्थस्थानों के विशुद्ध वाता-बरण में विताकर मज में ही ध्यनी जीवन-पात्रा समाह करने की उत्सुक वयोवद धार्मिक हिंदुयों ने मधुरा-यू वावन की राह की । शाम्बेर के राजा भारमूल ने ( जिले कहीं-कहीं विहासीमूल भी जिला है ) मधरा में ही चपने जीवन के खंतिम दिन निवार थार जनवरी, १२०४ ई० में विश्रास घाट पर उसका देहायसान हुआ। भारमज की रानी खपने मृत पति के माप सजी हुई।

श्रीर उस सती का स्मारक 'सती ग्रर्ज' के रूप में ' थाज भी मथरा में यमना के किनारे विद्यमान है।

श्रकवर का मधुरा वृन्दावन श्रागमन--- यह सप्रसिद्ध किम्बदंती है कि जीव गोस्वामी तथा व दायन के रवामी हरिदास धादि भन्नों की स्याति शाही दुरवार में भी पहुंची, िसे सुनकर उनसे मिलने के लिए श्वकवर की उत्सकता बहत बढ़ी। जब सन् १४७३ ई० में वह मधुरा की घोर गया तब इंदावन में जीव गीस्वामी एवं उनके साथी भन्तों से भी वह मिला । कहते हैं कि ब्रक्टर की बाँखो पर पड़ा बाँच कर उसे वे निपवन में ले गये नथा वहाँ उमे ऐसे थलीकिक चमरकार दिखलायं कि शबदार को भी उस चेत्र की पवित्रता पर पूर्ण विश्वास हो गया । इसी कारण जब धक्यर के दरबार में रहने वाले प्रमुख हिंदु राजायों ने चन्दावन में श्रविक भव्य-कलापूर्ण मदिर चनाने के लिए सक्वर से साजा चाही तो उसने सहर्प उन्हें साजा दे दी। ध्यय तो भक्तगरा वज प्रदेश में पानी की भरद्र रुपया उँडेजने लगे । राजा-सहाराजा, वीर प्रतापी हिंदू सेना नायक तथा धनी-मानी साहुकार-व्यापारी चुन्दाउन और मधुरा को सजाने में लग गये। यह बड़े मदिर और नये लम्बे-चौड़े घाट बनने लगे। सुन्दर मुर्तियों की स्थापना की जाकर उनकी श्रची होने लगी एवं सरस्य, सशीतल वन्नों के लगाने का घायोजन होने लगा ।

अविर के शामक और बज- मुगल-काल में बज को सजाने श्रादि में श्रावेर के राजधराने का बहुत हाथ रहा है । राजा भगनानदास ने मधरा में 'सती जर्ज' एवं गोवर्धन में हरिदेव के महिर बनवाये । उसके प्रज इतिहास-प्रसिद्ध राजा मानसिह ने गोवर्धन में इसी मदिर के पास 'मानसी गङ्गा' नामक सरोवर बनपाया । सन् १४६० ई० मे मानसिंह ने व दावन में गोविंददेव का मदिर निर्माण करवाया । श्राज इस महिर के जो खंडहर

२. इछ विद्यानी का अनुमान है कि इस मंदिर ना उपरी अंश पूरा नहीं हो सका।

१. दन्त-प्रथा के आधार पर बाउज ने 'सती बुर्ज़' का निर्माण सन् १५७० ई० में लिया है। 'तवकात-इ-अकबरी' के अनुसार भारमल की मृत्य आगरा में हुई थी। जयपुर राज्य से प्राप्त ऐतिहासिक जानकारी के आधार पर इन दोनों कथनों को भ्रमपूर्ण मान कर उन्हें अस्वीकार किया गया है।

विद्यमान हैं उन्हें दंगकर स्थापरय-कवा के बिग्रेपल हुए मंदिर की रचना तथा सुन्दरवा की प्रशंसा करते नहीं खवाते । हुमें बनाने में भारतीय विद्यवनमें ने हिंदू-मंदिरों की सुनिविधित प्राचीन में ली के साथ तक्ष्मालीन नवीन सुगल रंजी का जानेगा और बहुत ही सुन्दर समन्वय किया है । मधुरा का 'कंस का किला' भी मानसिंह का ही वनमाना हुखा हैं। सुगल-काल में साथेर के राजा मधुरा में खानर इसी क्लि में निवास करते थे। गीदिर्वेच के मंदिर के समझलीन या उससे पुछ ही वर्ष पहले बना हुखा कुं शहन का गीधीनाथ का मदिर भी उक्लेंसनीच है, जिसे कड़वाहा राजपूता की सेसावर साथा के आदि-इस्पर योखा के प्रयोग पूर्व सकर र ह राज-इरगर के प्रसुत सरदार, रायसाव स्वरात के प्रमास प्रया के प्रमास करवाहित स्वरात के प्रमास सरदार, रायसाव स्वरात के प्रमास प्रया प्रशा के प्रयोग पूर्व सकर र हराज-इरगर के प्रसुत सरदार, रायसाव स्वरात के प्रमास प्रया के प्रयाण था।

युरोपीय धर्म-प्रचारकों का व्यागमंग- अन अदेश के सांस्कृतिक एवं थासिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना व्यक्तर के शासन-काल में युरोपीय पादियों तथा धर्म-प्रचारकों वा धागरा थाना था। चक्रवर के शासन-काल में युरोपीय प्रचार को प्रचार करा के शासन-काल में व्याप्त पादियों तथा धर्म-प्रचारकों वा धागरा थाना था। चक्रवर के राज्य-काल में ही प्रधम चार उत्तरी भारत ति में युरोपीय प्रभाव का युद्ध चनुम्म हीने लगा था। चक्रवर की धामिक जीति वे उद्दार थी हो, उसकी धर्म-तिज्ञाना भी चागण पूर्व प्रमुख्य थी। ईसाई पर्म के बारे में हाथिक जानकारी प्रारं काले को यद उत्सुक हो उठा। गोधा में उत्तर्भ पूर्व पात्री पादियों को उत्तर्धा विकास प्रचार की को व्यवस्था होता एक प्रच्या को विकास रक्ष हो स्थाप की में वृद्ध होटा गिरवा वर्गाय, एक प्रप्यावा खोला कथा इसाई धर्म-प्रचार की में उद्देश साम विकास काल काल या साम की व्यवस्था। ईमाई पाद्ध साम में एक नया गिरवायर भी वन्त्राया। ईमाई पाद्ध साम की प्रचार भी वन्त्राया। ईमाई पाद्ध साम की प्रचार के वा साम की प्रचार के साम कर काल काल वाल वे साम का प्रचार काल में में विलाइ का हो सफल न हुए। ब्रोस्कृत्य ने वो इन पादियों के वा सामरा से ही विद्रा कर दिया भीर ईसाई पादियों के वा स्थान होया साम से ही विद्रा कर दिया भीर ईसाई पादियों के इन विकल सप्त का वा प्रचार हुंचा ही विद्रा कर दिया भीर ईसाई पादियों के इन विकल सप्त का वा प्रचार हुंचा ही विद्रा कर दिया भीर ईसाई पादियों के इन विकल सप्त का वा प्रचार हुंचा।

श्रकपर के उदार शासन के फलस्वरूप जब मधुरा, ए दावन आहि तीर्थ-स्थानों की श्रायातीत उन्नति हो रही थी, तब यहाँ श्रवेकानेक राज-नैतिक परिवर्णन भी हो रहे थे। सन् १५६६ ई० में सक्तर ने श्रायात को होन कर फलहपुर सीकरी को श्रयानी राजधानी बनाने या निश्चन दिया। बहाँ पूठ नई नवारी का निर्माय हुआ। सन्तर १५८६ ई० में जब तक वह साहीर वहीं गया तज तक सीकरी ही भारतीय साधान्य का प्रधान केन्द्र रहा। साहीर से लॉटने पर शक्यर ने धुनः श्रामरा को ही राजधानी बनाया; सीक्री को दूखरी बार वह गौरव नहीं मास हुश्रा ।

बज प्रदेश की शासन-ज्यवस्या— शकवर ने बज प्रदेश की शासन-व्यवस्था तथा यहाँ के लगान वस्ति-सबंधी प्रबंध में भी श्रनेकानेक महत्वपूर्व सुधार क्रिये । स्थानीय कानूनगो की सहायता से सन् १४६४ ई० में सालसा जमीन का लगान निश्चित किया गया था। सन १४७३-७४ ई० में अक्यर ने हुक्स दिया कि जागीरों की जमीना को भरसक खालसा (राजकीय सम्पत्ति) बनाया जावे । यह हक्त बज प्रदेश में भी लागू किया गया । राज्य का किसानों के साथ सीधा संबंध स्थापित किया गया और श्रय राज्य-कर्मचारी विसानों से ही लगान वसल करने लगे। लगान की दर निश्चित करने तथा उसकी वसूली का उचित प्रबंध करने के लिए श्रावश्यक नियम बनाये गये। सन् १२७२-६ ई० में कई घन्य प्रान्तों के साथ ही वज में भी अध्येक प्रगते में 'करोडी' नामक एक नया वर्मचारी नियक्त किया गया. जिसका प्रधान कर्वेच्य था परगने में खेती बड़ा कर राज्य की धामदनी मे बृद्धि करना। तदर्ध वज प्रदेश के परगनों की धरती की नाप की जाने लगी। परंतु बच्च ही वर्षों में वह स्पष्ट हो गया कि जागीरों की जमोन को भरसक खालसा बनाने का प्रयोग विफल ही हुया तथा करोडी की नियुक्ति से भी विशेष लाभ नहीं हुया। प्रति वर्ष लगान निश्चित करने की पद्धति भी बहत ही ग्रस्तिधाजनक थी । सन् १४७६-८० है० में राज्य के खगान-प्रवध तथा शासन-सगठन में बहुत ही महस्वपूर्ण परिवर्तन किये गये । श्रय लगान निश्चित करने के लिए दस-वर्षीय व्यवस्था की गई, जिससे पिछले दस साल (सन १४०० ई० से १२७६ ई० तक ) के लगान की दर के खीसत के खाधार पर ही धगले वर्षी के लिए लगान की वार्षिक दूर नियद की गई। इसी वर्ष साम्राज्य के शासन-सङ्गठन में आनश्यक फेर-फार कर उसे बारह सूबी में विभक्त किया गया। इस नई न्यवरथा के अनुसार भी बायः सारा वज प्रदेश यागरा के सूत्रे से ही प्रदेश था । प्रत्येक सूत्रा विभिन्न सरकारी तथा प्रत्येक सरकार प्रतग-प्रतग महालो अथवा परगर्नों में विभक्त किये गये। सन् ११८० ई० में बज बदेश में जो शायन-सगरन किया गया, धोड़े से श्रमुक्केसनीय परिवर्शनों के साथ वह सारे सुगल-काल से बना रहा । बज ब्रदेशीय सुरकारों चादि का विशेष विवरश श्रामे दिया जायमा ।

इस नई शासन व्यवस्था के ब्रमुसार सन् १४म६ ई० में विभिन्न प्रान्ती तिसी प्राप्ति कि के कि कि सिक्त के ब्रम्भ के स्वीतार के स्वीतार के स्वीतार के स्वीतार के स्वीतार के स्वीतार के

. थीर मन् १४६१ ई० से ध्रपनी मृत्यु वक वह इसी पद पर रहा । सन् र्भम्भ ई॰ से अगले पाँच शाल तक वज प्रदेश में बरसात अच्छी हुई। ऋतु र्भी सन तरह से अनुकूल ही रही, जिसस फसलें बहुत अच्छी हुई। यादा-यात की पूरी मुविधाएँ न होने के कारण इस ग्रायधिक उपल की सोल खेने वाला कोई न मिला, मुख्य के दर कम हो गये और लगान भी वसल करने में कठिनाई होने लगी। यतः सन् ३१८८ तथा पुनः सन् ११६० ई॰ मे अब प्रदश के किसानी को लगान में यहत-कुछ ट्रट देनी परी। बज प्रदेश के पालसा इलाके का प्रपत्य करने के लिए सन् १४६२ ई० में राथ रामदास नियुक्त किया गया । सन् १४६४-६ ई० में धनाइष्टि मं सारे उत्तरी भारत में सर्वेत्र थकाल पह गया, जो श्रामासी तीन-चार वर्षों तह चलता ही गया । साथ ही साथ एक प्रकार की महामारी भी शुरू हो गई । अब प्रदेश की भी इस देनी प्रापत्ति का सामना करना पड़ा । सुगल साम्राज्य की फ्रोर से सारे श्रयरन किये गये, फिर भी हजारी मनुष्य मर गये। सैनिक-श्रयन्थ काफी सुहर् किया गया या, जिससे इतना सत्र होते हुए भी जिसी प्रकार की श्रराजकता नहीं फैलने पाई । सन् १६०१ ई० में अकार दक्षिण से लौट कर श्रागरी चला धाया और भ्रमने जीवन के भ्रतिस वर्ष उसने वही विवास । भ्रम्ट्रम १७, १६०५ ई० की यागरा में ही धरवर की मृखु हुई।

### बहाँगीर और शाहजहाँ के शासन-काल ( १६०४--- १६४= ई० )

जहाँ गीर- अवदर के मरने पर उसका उपेष्ठ पुत्र सल्लाम जहाँगोर के नाम से सुगल सम्राट्ट पना । उसने अनयर की ही सहित्युक्तपूर्व नीति अजीकार की । उसके सारे जासन-काल में मज पढ़ेंग में मान. सुन-गादि वनी रही । जामन का प्रारम्भ में जब जहाँगीर के वहे लड़के हुमरो ने विद्रोह किया ना जागर से पंजाब जाते समय मशुरा और उसके म्रास-ग्रास के प्रदेश में उपके मारियों ने खबरथ लुट नार की ( १६०६ हुं० ) ।

जहाँगोर के शासन-काल में शागरा ही ग्रांगल साधान्य की राजधानी रहा, वरन्तु बह स्वयं माध्यः राजधानी स शाहर रहा ( ) १९१२—११३ मध्य १९१६ हुं० से मुखु-पर्यन्त )। सपने शासन-काल के मारिमेक वर्ष उसने सामरा में विनाये। ट्रड हुरूर्जेंद्र से राजदून एवं स्वाधारी सामरा साथे सी सज १९१४ हुं० में स्त्रों जो ने वहाँ अपनी एक कोडी भी खोसी। किन्तु जहाँगोर के श्रागरा से चले जाने के कारण वहीं कोई व्यापार रह नहीं गया था, पूर्व तीन वर्ष याद ही उसे यन्द कर देना पद्मा !

कर १६१६ ई० में आगरा श्रीर श्रास-पास के बज प्रदेश में प्लेग फील गया, जिसस सेवड़ा मनुष्य मर गय । मार्च, १६२२ ई० में जहाँगीर ने अपने वयीरृद्ध रिश्वस्त श्रियकारी इत्तरास्त्रों को आगरा का प्रदेशता रिम्रुक क्या । इसके इस माह गाद शाहजहाँ ने अपने पिता के निरुद्ध बिद्धोंड किया श्रीर श्रामरा के किले पर श्रियकार करने का असकल प्रयत्न किया । उसने श्रामरा शहर भी लूटा, परन्तु याद में बिलोचपुर के युद्ध में हार कर उसे इचिया की लीट जाना पड़ा (जुलाई, १६२२ ई०)। इसी वर्ष के श्रीनस्त दिनों में इस्वारत्यों के सर जाने पर मुकर्यवर्षों को श्रामरा का स्वेदार नियत किया गया।

नये मंदिरों का निर्माण — जताँगीर के इस शाविपूर्ण शासनकाल में मथरा श्रीर वृन्दावन में निरंतर नये नये मदिर बनते रहे तथा वहाँ दी समृद्धि बढ़ती गई । श्रीरहा के बुदला राजा मधुकर का पुत्र महाराजा नीरसिंह जहाँगीर का बहुत ही कृपा-पात्र था । जहाँगीर की विशेष आज्ञा प्राप्त कर बीर मिह ने तें तीय लाख रुपया लगा कर बड़ी तैयारी ग्रीर दुखा के साथ मथुरा में केरावराय का सुप्रसिद्ध महिर बनवाया । इस महिर की सजा बट श्रीर पशीकारी स बहत अधिक द्रव्य व्यय हथा था, जिससे पह 'श्रपने समय का सबसे श्रधिक श्रारचर्यजनक' मदिर गिना जाता था । सुप्रसिद्ध फासीसी यात्री टैवरनियर ने इस मन्दिर का बिशद विवरण लिखा है, जे। थाने दिया गया है। इस मन्दिर के ब्रितिरिक्त वीर्रासह ने मधुरा परगने मे शेरसागर (जो घेरे में साढ़े पाँच कोस था ) श्रीर समुन्दर सागर (जिसका घेरा बीस कोस था ) नामक दो तालाव भी बनवाये। व वृन्दायन में भी मदनमोहन, जुगलकिशोर श्रीर राधावल्लभ के तीन वने सुन्दर मदिर जहाँगीर के शासन काल में ही बने । जुगलिस्शोर का महिर सन् १६२७ ई० में नीन करण ( लुएकरण् ) चौडान ने जननाया और राजावलभ का महिर दिली के पाजाची सुन्दरदाय कायस्थ ने सन् १६२६ ई० में यनवाया।

मासिर-उल-उमरा, (हिंदी) १, पृ० ३६६। संभायतः ये दोनां तालाय याद में टूट-फूट गये। न तो माउल हत 'मधुरा' में ही इनका की... उल्लेख मिलता है और न मधुरा जिले के गेजेटियर में।

मन् १६१६ ई० में आगरा से गया हुआ जहाँगीर सीट स्ट वन प्रदेश में नहीं थाया। अब्दूबर रम्, १६२७ ई० को लाहीर में ही उसकी स्टायु हो गई। शाहनहाँ तन पृष्टिय में था। अब बह सम्राट्चना और अजमेर होता हुआ जनवरी, १६२८ ई० में आगरा पहेंचा।

शाह्यहाँ — शाहजहाँ के ग्रासन के प्रारम्भिक वर्षों में हांटे-मांटे कई विद्रोह ठटे, परंतु उनसे मज प्रदेश की शांति भंग नहीं हुई । दोधान का प्रदेश से बहु सार ग्रासन का प्रदेश से बहु सार ग्रासन का प्रदेश से बहु सार ग्रासन का में शाहजहाँ प्राय खावरयकतानुसार अमया ही करता रहा पूर्व हो-तीन वर्ष से खायक वह कभी भी स्थायी रूप से खागरा में नहीं रहा । सन १६८८ है में शाहजहाँ ने दिली को खपनी राजधानी पनाया, तथापि उसने कभी भी खागरा को उपेश नहीं की। उसने वहाँ साजमहल, दोवान साम, मोंसी ममस्तित खादि की रचना कराई।

साम्राज्य की धार्मिक नीति में भी भ्रत बहुत कुछ परिवर्तन होने लगा था। हिट्टुकों के प्रति श्रय पहले का सा सहित्युतापूर्य वर्ताव नहीं होता था । नरीय प्रजा और किसानों के साथ भी कहाई होती थी। इधर सन् १६०० ई० के जगभग मधुरा और शोहल के जिलों तथा ग्रास-पास के प्रदेश में तेनका जाट था बसे थे। सन् १६६४ ई० के खगभग मधुरा परगने में उपन्य उठ खड़ा हुआ जिमे दवाने के लिए सन् १६३६ ई० में सुर्शिद्कुली-खाँ तुक मन को मधुरा का फीजदार नियुक्त किया गया । यह फीजदार बहुत ही कामी था, पूर्व विद्रोह को दबाने के बहाने उसने अनेकों सन्दर जियों को रखपूर्वक अपने हरम में दाखिल किया। मासिर उस उमरा में लिखा है कि "कृष्ण के जन्म दिन (कृष्णाष्टमी) पर मधुरा के सामने ही बमुना के नुसरे तट पर गावर्धन [ ? गोकुका ] से हिंदू की-पुरुषों का एक बड़ा मेला लगता था। हिंदुची की ही तरह धीती पहन तथा क्याल पर चदन लगा कर सान पैरल ही उस भीड़ में जा मिलता था। जब कभी यह चाँद से भी प्रतियोगिता करने वाले सुन्दर मुख वाली खी की देखता तो भेद पर टूटने वाले भेड़िये की तरह वह उस पर मपटता थीर उसे पकद कर भगा से जाता। वहीं बसुना के तीर पर तैयार खनी हुई अपनी नाज पर बैटा कर देजी के साथ उसे भागरा जे उदला था। ( लज्जा के मारे ) हिंदू कभी भी यह प्रकट नहीं करते थे कि उनकी वादकी का क्या हुआ।" यही जारण था कि उनके प्रति त्रिरोध चहुत था और सन् १६६० ई॰ मं रात को उसे सौते हुए

मार दाला गया । निहोह की यह ब्रांग धीरे-धीरे सुलगती ही रही । सन् १६४२ ई० के बाद इराइतावाँ मधुरा की फीजदारी पर नियुक्त था, किनु इन हिंदू उपद्राग्यों की द्याने में धायश्यक सक्ती न करने के कारण तीन वर्ष बाद ही उसे यदल दिया गया।

दाराशिकोह—सन् १६२४ ई० के बाद से मुगल साम्राज्य के कारोबार में शाहजहाँ के ब्वंष्ट पुत्र उदारचेता दारा का यहुत हाथ रहने लगा। तब से तुछ समय के लिए पुनः साम्राज्य की धार्मिक नीति में कुछ परिवर्तन हुन्ना । इन पिछ्ले वर्षी से मधुरा का परगना दारा की जागीर में मिल गया था, श्रतएव सुद्ध समय के लिए ही वयों न हो, बज प्रदेश के इस पवित्र परगने में सिंहण्युतापूर्ण उदार धार्मिक नीनि बरती जाने लगी । मधुरा में बीरसिंह उदिला-निर्मित देशवराय के मंदिर की संभवतः इन्हीं वर्षों में दारा ने पत्थर का सुंदर कटहरा भेंट निया । कितु यह परिवर्तित परिस्थित स्थायी नहीं रह सकी । सितम्बर, १६२७ हैं० में शाहजहाँ दिली में बहुत बीमार पद गया, जिसके फलस्परूप उसके चारी पुत्रों में गृह-बुद्ध शरम्भ हुआ । ग्रंत से मई २६, १६४८ ई० को शामूगद के युद्ध में दारा को पूरी तरह हरा कर खौरक्षकेय तथा सुराद ने खागरा पर भी अधिकार कर शाहजहाँ को देद ने डाल दिया। दारा पंजाब की श्रीर भाग गया श्रीर उसका पीछा करते हुए जब श्रीरह जैय तथा मुराद सहैन्य मधुरा पहुंचे तब वहाँ जून २४, १६४८ ई० की रात की खुल कर थीरहजेय ने मुराद की भी बेंद कर लिया और दिस्ली पहेंच कर जलाई २१, १६४% हं० को वह स्वयं सिंहा-सनारुद होगया ।

## श्रीरङ्गजेब की कद्दरतार्गो धार्मिक नीति (१६४६-१६७० ई०)

सागरा पर स्विकार होते ही बन प्रदेश पर भी और जेव का पूर्ण स्विचित्र स्थापित हो गया । कितु इस समय महुरा के पराने में सर्वत्र स्राजकता फैली हुई थी। दारा के सारे पर्मेचारी पराने से भाग चुके थे एवं किसान सर्वत्र स्टूर-मार कर रहे थे। जून, १६५८ ई० में और जेवब ने इस किया ने के किए एक नये फीजदार को वहाँ ससैन्य मेज का आयो-जन किया। परंतु इस उत्तरी मज प्रदेश में पूर्ण शांति स्थापित करने में उन्न वर्ष जारी। मसुरा और कोइल के प्रामों में तेनजा जारी की शक्ति निरंतर नहती ही जा रही थी। बाँदरजंप तथा उनके आंह्यों के हम चापती शुद्ध में जाभ उठा कर उनके नेता मंदराम ने पुष्ठ पर्य तक जगान भी नहीं दिया, परंतु जय घीरजंज की सत्ता पूरी स्थापित हो गई तन उसने सन् १६६० हैं। के जगभग उपकी क्षयीनता स्त्रीकार कर की। वो वर्ष बाद कोइज प्रगने में पुना हतना उपन्नय पहा कि उसे दुवाने के जिलू दिक्जी से निर्मेण रूपेण सेना मेनी गई।

मधुरा का पराना धागरा-हिली तो राह पर था, एवं यहाँ सान्य बनाय रखना धारावरयक था । धनपुत्र सन् १६६० ई० में धीरद्रजेव ने ब्रस्टुबनीयों को वहाँ का फीजदार नियुक्त किया। धन्दुबनी बहुत ही 'धार्मिक व्यक्ति' था पूर्व उनसे प्राह्मा की जानी थी कि वह 'मृति पूजा को सन्द् ल नष्ट पर देने' थी धीरद्रकेव की नीति को पूरी तरह कार्यानित करेगा । मधुरा पहुँचने ही उनन किसी महिर के पुराने प्रांहरों पर एक नह जुना मसजिद वनवाई ( १६६१-६० ई० )।

याहजहाँ की तरह थारहजेन ने भी दिही को ही खपना राजधानी धनाया । इस नमय शाहजहाँ भागो के किले में केंद्र था एवं शाहजहाँ के जीवन-काल में प्रीरह्मजेन बागरा नहीं धाया। जनवरी, १६६६ हूं० में आह-जहाँ की मृत्यु हो जान क एक माह बार शोहजेंग धागरा पहुँचा। अन्दूष्ण, १६६६ हूं० क प्रारम्भ सन बहु बार्ड ठहरा रहा।

शिवाजी का मधुरा श्रागमन— इसी वर्ष विवाजी श्रामम में श्रीकरेज के दरवार में उपिक्षत हुए। वहीं वे ईन्द्र किये गये, श्रिष्ठ क्षी ही पत्रकार साही पहेदरारों की श्रीलों में श्रूल संके कर वे केंद्र सा भाग निक्की। विवाजी श्राप्त हुए श्रीकरों के साथ शागरा से मधुरा गये। वहीं श्रम्पी दार्शी श्रीर सुंखें मुंखें श्रीर संन्यासी का देश बना सार वन्न पर सस्ती रसाये इलाहाबाद होंगे हुए महाराष्ट्र को श्रीट गये। इस समय बुख महाराष्ट्र को श्रीट गये। इस समय बुख महाराष्ट्र नाक्षण मधुरा में रहत थे। शिवाजी ने श्रम्माजी को उन्हों के पास श्रम्भ दिया श्रीर वाद से मुलियानुसार उन्हें द्विष्य स्थाप बुक्त किया।

औरङ्गनेव की कहरता-धोरहकेव ब्रारम्भ से ही कहर मुस्तवान भा भार उसकी नीति चहुत-कुछ भाजुद्धा थी । राज्यावर होने के समय से हो उसने (हटू-विरोधी नीति धर्माकार की, विश्व उसका एवं स्वरूप मन् 1844 हैं के बाद ही मुस्तव होने कता। हन्दी दिनां धागरा में बोरहकेव ने पहली यार सुना कि दारा ने पेरावराय के मंदिर में परधर का कटहरा लग-याया था। श्रीरक्रवेद की श्राम्मा पांते ही अस्टुलयी ने त्यस्काल ही यलपूर्वक उस कटहरे को उराइचा कर तुद्धा डाला (सितम्यर, १६६६ ई०)। अन्न दिनो-दिन हिंदुयां पर व्यायाचार यहने लगा। हिंदू स्थापारियों पर नये कर लगाये गांधे श्रीर मुसलमान स्थापारियों पर से ऐसे कर उठा लियं गये। इस्लाम धर्म श्रद्धोकार करने चालों के न्नित हर यात में विशेष पचपात किया जाता था। नये मंदिरों के यनने की पहले ही कड़ी ममाही की जा खुकी थी। श्रंत में श्रमेल ६, १६६६ ई० को श्रीरक्रिन ने श्रामा दी कि "काफिरों के सारे मंदिर, एजाधर तथा पाटयालाएँ ठोइ-फोइ दी जायें एवं उनके धार्मिक पठन-पाठन श्रीर एज-पाठ पुरी तरह वन्द कर दिये वार्षे।"

पिछले नौ वर्षों से श्रद्धराची मधरा परगने में वडी कडाई के साथ शासन कर रहा था. जिससे वहाँ की जनता में श्रसन्तोप दिन पर दिन बढता जा रहा था। सारे मंदिरों की तोब-फोड़ की इस शन्तिम श्राज्ञा के बाद तो जारों का धीरज जाता रहा भीर तिलपट के जाट जमीदार गौकला के नेतरव में उन्होंने विद्रोह का भएडा एड़ा किया। उसको दवाने के लिए घट्डसवी ससैन्य वशरा गाँव की घोर वहा श्रीर विद्रोहियों के साथ लड़ता हथा काम श्राया ( मई १०, १६६६ ई० ) । इस विजय से उन्मत्त होकर गोकला ने सादाबाद का परगना लटा चौर धागरा के परगने तक वह लट-मार करने लगा । इस विद्रोह को दवाने के लिए श्रीरङ्गजेय ने श्रनेकों उच्च सेनानायकों को ससैन्य भेजा, तथापि यह झराजकता पुधं लूट-मार सन् १६६६ ई० के श्रंत तक मधरा परगुने में चलती ही रही । गोकला के साथ समझौता करने के लिए भी श्रसफल प्रयस्न किये गये । श्रंत में नवंबर २८, १६६६ ई० की श्रीरङ्गजेय स्वयं दिली से मथरा की श्रीर वढा । दिसम्बर ४ की इसनश्रतीलाँ ने विद्रोहियों को जा धेरा । विद्रोही कई घंटे तक सामना करते रहे । अन्त में उन्होंने जीहर किया; 'प्रपने बात-पड़ों को मार कर स्वयं भी खडते हुए काम श्राये । श्रीरक्षेत्र ने श्रव हमनलश्री को मधुरा का फीनदार नियुक्त किया श्रीर वह स्वयं श्रागरा जा पहुंचा ( जनवरी १, १६७० ई० )। इसके कुछ ही दिन षाद विलप्ट से बीस मील की दूरी पर हसनग्रही की गाँकला के साथ बढ़ी भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें दिहोहियां की दार हुई श्रीर वे भाग वर तिलपट पहुंचे । हमनघलीयाँ ने विलयद की जा घेरा और ठीन दिन वक उसे घेर रहने के बाद शाही सैनिकों ने दलवारें लेकर विलयद पर हमला दिया। घमामान सुद हुया, शाही सेना के ४,००० सैनिक काम शाये । ४,००० निहोही मारे गये थीर ७,००० ईट्ट टुए, जिनमे गे,कला स्था उसके सुदुष्यी भी थे। वेदियों को धागरा ले जाया गया, यहाँ कोस्वाली के सामने भीक्रवा के विभिन्न यह एक-एक एट कोर्ट गये, जिसके सलस्यहण यास मे उसकी स्टायु हुई। उसके मुद्दन्यियों को वल्यूर्यक सुमलमान बनाया गया (जनवरी, मध्य मलाह, १६०० हुँ०)।

प्रधान मृर्तियों का व्रज में बाहर जाना---इस विद्रोह के बारण मदिरों को निध्यंस करने की शाही प्राष्ट्रा का पालन बन प्रदेश में सकाल ही नहीं हो सका था। परंतु श्रीरद्भेष को हुन भाजायों की मुचना मर्वनाधारण को मिल चुकी भी एवं विभिन्न महिसों के प्रजारियों तथा उनके भन्ती ने उन विज्ञाल भन्य सन्दर महिरों का मोह छीड़ दर यहाँ की महियो को दिनाश से बचाने का प्रायोजन किया । बहुभ सम्बदाय वाली का प्रमुख सहिर इस समय गोवर्धन पर्वत पर गिरिराज के महिर के नाम से मप्रमिख था। उस महिर की श्रीनाथजी की मर्ति को लेकर वहाँ के गोसाई सिसम्बर ३०, १६६६ ई० की गोपर्धन से निम्ली । दिपत-दिपाने वे वृदी, कीटा, पुण्कर, किशनगढ़ तथा जोधपर गये। परंत श्रीरक्षेत्र के भय से उस मति की श्रपने राज्य में रखना हिसी ने भी स्वीकार महीं दिया । धन्त में महाराजा राजसित ने सेवाद में श्रीनाधजी का सहर्ष स्वामस किया श्रीर फरवरी 10, 1६७२ ई० के दिन मीहाद (नाधद्वारा ) गाँव में यह मृति स्थापित की गई। इसी प्रकार गोवर्धन वाले द्वारकाधीश की मर्ति को भी नेवार ले जाकर काकडोली में उसकी प्रतिष्ठा की गई। " वृंदावन में श्रामेर के राजा मानसिंह द्वारा निर्मित गांविददेव की मुर्ति को शामेर ले गये।

 श्रोक्ता, ल्दयपुर०, २, पू० ४४७ । माउन (पू० १२१) के श्रमुसार कांकड़ोली थी यह मूर्ति कनीज से लाई गई थी ।

४. मधुरा में प्रचलित दन्तरुवा के खाधार पर प्राउन ने लिस्ता है कि वीर्यसिंह बुंदेला-निर्मित पेशायराय के मिंदर की मूर्ति को भी नाथहारा में स्थापित किया था । गिरिरान के भीनाथनी की नाथहारा
में स्थापना के सम्यत्य में रचिति सारी दंतरुवाधों का उल्लेखर
केशावराय की मूर्ति के सम्बंध में उसने वहां दिना है (मेंग्वायर
पुठ १२०-२१)। परंतु उसना नह क्यम ठीठ नहीं। केशवराय का
मंदिर तोड़ने के घाट वहां की मूर्तिमां को आगरा ले गये थे।
सम्भवत: प्रवान मूर्ति को कहीं खल्यन पहुँचाया गया।

फेग्रुव्राय प्रादि मंदिरों का विध्वंस— ध्रा प्रख में निहोह समात हो रहा था, एनं धौरहकेन वहाँ के मिर्टिश की तोड़ फेड़ करने को उस्मुक हो गया। रमज़ान माह (जनवरी १६, १६७० ई० के बाद) में उसने मधुरा में बीरिकेद यूँ देवा-निर्मित केश्वराय के मुस्तिद मंदिर को तोड़ने का धाइंग दे दिया। 'धिकारियों को तावरता के फक्तरक्ष्य बहुत हो थोड़े समय गढ़ मिट्ट कर दिया गया और उसके स्थान पर एक बड़ी मसजिद बन गई।' 'दम मिट्ट में प्रतिष्ठित छोटी-यही यूर्वियाँ, जिन पर बहुसूत्य रस्त बहे हुए थे, धागरा जाई गई धौर बेगम साहिब की मसजिद की सीदियों के नीचे गड़ना दो गई।' अब मधुरा धौर स्टावान के नाम भी बहुत दिये गये धौर उन्हें कमशः 'दस्तामावाद' धौर 'मोमिनावाद' कहा जाने लगा।' मधुरा, पूर्वावन तथा बन पदेश के सारे शीर स्मान के मिट्ट से जो एक एक कर तोड़ा-फोड़ा गया और वहीं को सुर्वियाँ विजय कर दो गई। को एक एक कर तोड़ा-

गोक्ला को पहले ही सार डाला जा चुका था। श्रम्य विद्रोही बहुत-कुछ नित्र चुके थे। बाड़ी को भी श्रव सार भगाया गथा। इस समय इसनग्रली ने मथुरा परगने में इतनी कड़ोरता के साथ दमन-चक्र चलाया कि उस समय शाही श्राञ्चाओं का विरोध करने का झज प्रदेश में किसी को साहस नहीं रहा। शासन की शतिशय मृत्ता एवं कड़ोरता के कारख ही मंदिरो तथा तीर्थरंशों को नष्ट करते समय किसी ने भी विरोध नहीं किया। श्रमाले दस वर्षों तक झज प्रदेश में शाति बनी रही।

हिन्दुओं पर पुनः जिज्ञ्या कर लगाया जाना; उत्तरी भारत में हिन्दु-प्रतिक्रिया एवं जाटों का उत्थान

(१६७१-१६६६ ई०)

गोरुला बाट के बिद्रीह को दबाने के लिए श्रामरा श्रामा हुआ ग्रीरक्षचेत वहाँ करीब दो वर्ष तक ठहरा रहा श्रीर, सब प्रदेश के सारे सिद्रिरा श्रादि का निष्यंस करवा कर ही नवचर २, १६७१ ई० को दिख्ली वापस जीटा। इस बार, का गया हुआ ग्रीरक्षचेत्र पुनः जीट कर शागरा नहीं श्राया।

किंतु ये नये नाम शाही कागजात तथा मुसलमान इतिहासकारा के प्रयो से जागे कभी भी प्रचलित नहीं हो पाये।

श्रीक्षतेत्र की इस श्रसिहणुवाएगे श्रनुदार नीति के एवस्सस्य उसरी भारत के हिंदुश्री श्रीर मुस्वलमानों में श्रापसी मनमुदाव बदना जा रहा था। कई एक स्थानों में हिंदुश्री ने महिर-विष्यंसकी का मामना भी विया। नारनील के पराने में समनामियों का निद्रोह उठ एका हुसा। पंजाय में सिक्स मुस्तलमानों के यहते रिरोधी वन रहे थे। युत्रमाल युंद्रवा दुंदराबंद में चिद्रोह का श्रायोजन कर करा था। परन्द धर्मान्य श्रीरक्षेत्रव्य थयनी नीति पर दु बना रहा। श्रीक ने, १६०६ ई० को उसने ग्रर-मुसलमानो पर पुन्त जिल्ला वर खगा दिया। यह एक प्रवार वा मुख्ड-वर था, जिनका बोन्न प्रधानवया गरीवों पर ही श्रीयक पहना था।

त्रज प्रदेश के शासन में दिलाई—गोकवा जाट के मारे जाने के बाद यद्यपि वज प्रदेश में शांति स्थापित हो गई थी, परत विरोध को थान थंदर ही थंदर सुलगती रही । मूमि-विषयक विसी मामले की लेवर जून, ६६⊏१ ई० में खागरा के पास ही कुछ गाँवों में उपत्रव उठ सदा हुआ था, तिसे श्रामरा के फीनदार ने साकाल ही दून दिया। किंतु परिस्थिति दिन पर दिन बिगद्दवी जा रही थी। श्रपने शासन नाल के पिद्दले पद्मीस वर्षे (१६८१-१७०७ ई०) श्रीरङ्गेत्र ने द्विय के ही युद्धों में विवाय श्रीर वहीं उमकी चृत्यु होगई। सुदूर देशा में होने वाले इन निश्वर युद्धा का ब्रज बदेश की राजनैतिक परिस्थिति पर भी प्रभाव पड़े बिना नहीं रहा । उत्तरी भारत के थन्य प्रान्तीं की बरह यहाँ के शासन में भी दिलाई भाने लगी। शासन प्रवर्ध के लिए ब्यारस्यक दृष्य भी बार यहाँ नहीं स्वयं किया जाताया । ब्रतपुर सरवा और शान्ति के लिए अरूरी सिराहियों का भी वहाँ श्रभाव रहने लगा। दिवली से मालवा होकर दिचय जाने वाला राजमार्ग द्यागरा द्यीर घीलपुर होता हृत्या वज प्रदेश में से ही गुजरता था । युद सामधी, शाही खजाना श्रादि हमी राह द्विय को भेजे जाते थे। उनकी सुरुण क लिए उचित प्रकथ न होने क कारण मज प्रदेश के जाटों में उन्हें लूटने का प्रलीभन उत्पन्न होना स्वाभाविक हो था। वर्ष पर वर्ष चीठते गय, न बार्शाह ही उत्तरी भारत की खोटा स्रीर न उसके कोई शाहजादे ही । दिनों दिन शाही शासन की नियंजवा अधिकाधिक व्यक्त होतो जा रही थी। फिर शाही सेना की हारां, शाहजादा थक्यर क विद्रोहीं, शम्मात्री के माहसपूर्व सफल धावा धादि के समाधार बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण रूप में सुदूर संज प्रदश तक जा पहुँचते थे और यहाँ क निवासी डनकी सबिस्तार विवचना करते थे। या धीरे-धीरे सुगल साम्राज्य की सत्ता का धातक मन प्रदेश से उठता जा रहा था।

जारों का उरथान—मृत्ता परिस्थित में बारो के दो नये नेताओं राजाराम तथा रामचेहरा ने पूरा लाभ उठाया । उन्हाने सन् १६८५ हैं में बारों की सेना मंगरित कर उन्हें मन्दूक चलाने से लेकर सैनिक प्रयुवासन आदि सारी यातों की पूरी शिचा हो। रास्तों से दूर वीहड़ बहलों में उन्होंने अपेक सुद्ध गढ़ियाँ बनवाई । इसनी तैयारी कर वीहड़ बहलों में उन्होंने अपेक सुद्ध गढ़ियाँ बनवाई । इसनी तैयारी कर वे राजमार्ग पर लूट-मार सर्वाचों बारों के इस उपन्न के दूवाने में घसफल रहा । व्यव प्रदेश के सारे रास्ते वंद हो गये। काबुल से बीजापुर जाते दुए सुप्रमिद्ध त्यानी वीर अगरवाँ को बीलपुर के पास मार कर राजाराम जाट ने अमीची एप्टल का परिचय दिया। जाटों के इस तिही ह को द्वाने के लिए औरक्रिय ने मई, १६८६ हैं। में पात नहीं को आगरा मेंजा। कितु जब उसे भी सफलता नहीं मिली तथ अंत में उसने अपने पीरे याहतादे वेदारवन्त को जाटों के विरुद्ध दिसम्बर, १६८० ई० में दिवल से रामा हिस्सा।

बेदारवस्त के यन प्रदेश पहुँचने से पहले ही १६८८ हैं के प्रारम्भ में जाटों ने प्रपत्त सूचे की चोर जाते हुए पनाय के नये सूचेदार महायदलों (मीर इमादीम हंदरायादी) की राह में लूटा । उसके कुल ही दिनों वाद उन्होंने सिकन्दरा में यने हुए खकरा के मकार पर पावा मारा, सारी बहुमूब्य बस्तुईं एट लीं तथा चरत में खकर की कम जो खोद जाना और उसकी हिट्टियों को निकाल कर उन्हों ने ता

इन दिनो मज की परिचमी सरहद पर मेवात में चएनी जमीदारियों की सीमा को लेकर चीहानों चीर ग्रेपावन राजपूतों में बहुत शॉचानानी चल रही भी । चीहानों ने राजाराम जाट को चपनी सहायवाथे खुल्लावा; उधर मेवात के सुगल फीजदार ने येलावतों की मदद की । दोनो दलों में जम कर लहाई हुई, जिसमें राजाराम जाट काम थाया ( जुलाई ५, १६ म्ह ई०)। राजाराम के सन्ते पर उसके पुत जोरावर पूर्व फतहराम ने चारी पारी से जाटों का नेतृत्व किया । राजाराम के चयोहद विद्या भड़जा ने भी तदनन्तर सुन्द समय तक यह भार उकाया।

मज मदेरा पहुँचते ही वेदारयश्त वही सापरता के साथ जाटों की दयाने का व्यापीयन ररने लगा। सबुरा नगर की ही व्यवना केन्द्र बना कर बसने वहाँ युब-सामग्री एकप्र की । वीरङ्गलेव ने भी वेदारवश्त की मदर के

खिए थाम्बर के राजा विश्वनागह की मधुरा का जीवदार निवुक्त कर भेजा ( भनेल १०, १६८८ ई० )। मिनमिनी का परमना विश्वनिद्ध की जागीर में दे दिया गया कि यह जाटो से छीन वर उसे अपने अधिकार में कर ले। परंत इस समय सारा मज प्रदेश जिल्लोही हो उठा था, गुर्व कुछ समय तक वेशास्वन्त भीर उसके मुसलमान सेनानायकों को मधुरा से बाहर निकलने का खाइम सर नहीं हुआ। राजाराम को सृत्यु के बाद कुछ परिस्थित बदली और बेदारवश्न ने सिनसिनी के किले का घेरा उाला । वित्तु उस जाट प्रदेश में बोहप जंगल. यातापाठ की कठिनाइयों तथा पानी और घाम-दाने की कमी के कारण शाही सेना को बढ़ी मुक्कितों का सामना करना पदा । संधापि वेदास्वक्त अपन प्रयानों से पीछे नहीं हटा । इस कटिन समय में विश्वनागित के धनुभवी विश्वान सेनानायक हरीसिंह संगारीत की चनुराई ने शाही सेना की भूगों सरने से बचा लिया ! श्रंत में जनपरी, 15६० के श्रंतिम दिनों में मुरंग लगा कर किले की दीवार तोह दी गई तथा शाही सेना किले में जा पूसी । जाटों ने बट कर उनका सामना किया । घमामान युद्ध हुआ; शाही सेना के ६०० मैनिक मारे गये और ११०० जाट काम श्राये, किन्तु श्रंत में विनसिनी के किये पर मुगली का श्रविकार स्थापित हो गया। जाटों का नेता जोरावर मुगलों के हाथ कैंद हो गया थीर उन्होंने उसका एक-एक धन्न काट कर उसकी निर्दयवापूर्ण हत्या की। धगले वर्ष जाटों के दूसरे सुरह केन्द्र सोगर पर भी विरानसिंह ने स्विप-कार कर लिया ( मई, १६६१ ई० )।

राजाराम की मृत्यु के बाद उपयुक्त नेता के सभाव में कुत्त समय के लिए जारों का संतरन तथा एक्व विलद्ध हुए गया बीर मार जार विवर गये। विकाशनिद ने जार सरदारों को एक-एक कर हावा । फिनु जाड़ी सेना को हुत रिजयों से भी जारों के निद्रोह का सर्वथा श्रन्त नहीं किया जा सका रे जारों के साथ हिन का सर्वथा श्रन्त नहीं किया जा सका रे जारों के साथ हिन स्वार्थ के निवादी के पाय प्रमान में सलदार के दान का कर साथ हिन हों। साथ प्रदेश हर साथ के प्रमान स्वार्थ की दार साथ है। साथ प्रदेश हर साथ के प्रमान के प्रमान स्वार्थ की दुर्गम प्रत्य का स्वर्थ के दिस में में किया है। साथ में साथ की साथ में साथ के साथ में साथ के साथ की साथ

वादी फिर सँभाली थीर अपनी गड़ियों को दुन बना कर वे उन्हें सुसन्जित करने लगे । १६६२ ईं० में जब शाहजादा शाहशालम आगरा पहुंचा तम जाटों का उपड्रय फिर शुरू हो चुका था । जाटों के यो दुन. सिर उठाने का कारण थीरक्रजेव ने विश्वनसिद की दिलाई तथा वेपस्वाही समभा थीर १६६६ ईं०' में उसे मधुरा की फीजदारी से खला कर दिया।

## मुगन साम्नाज्य का हास : चूड़ामन जाट का उत्थान ( १६६६-१७१८ ई० )

जादो के इस पुनरुष्पान का प्रधान थे य उनक नथे नेता चुदामन को या। चुनामन राजाराम का ही आई था। सगटन के कार्य में नह यहुत ही इराज था। सैनिको धीर पन्दूक्षियों के साथ ही साथ उसने भावेत्तरों तथा पुत्रम्वारों के दूत भी सगटित किये। १७०४ ई० में उसने सिनिम्नी के किले पर पुन श्रिकार कर लिया, कितु यह किला नहुत समय तक चुनामन के साथ में न रहा। शायार के स्थेदार पुस्तारों ने धन्दूबर, १७०४ ई० में उसे पुन लीत कर वहाँ मुगलों का श्राधिप य स्थापित किया। या मुगल-लाट करामकरा चलती रही, कितु धीरह जेव क जीवनराल में श्रपना प्रभाव श्रिक बढ़ाने का पूरा श्रवसर चूबामन को नहीं मिला। तथायि जगभग इसी समय में जारों का इतिहास ही सज प्रदेश का इतिहास बता साथ यही परिस्थिति सनी रही।

श्रीरङ्गजिय की मृन्यु के वाद— परावरी २०, १७०० है० के दिन श्रद्वानार में श्रीरक्षण्य की एत्यु हुईं। उन्के दो वहे पुत्रों—सुश्रक्रम तथा श्राजम-में एव साम्राज्य में लिए कशामक्य प्रारम्भ हुईं। जसक्द से सुश्रक्षम एव श्रहमदनगर से श्राक्षम सर्सेन्य निल्ली—श्रामा ही छोत वहें । सुश्रक्षम एव श्रहमदनगर से श्राक्षम सर्सेन्य निल्ली—श्रामा ही छोत वहें । सुश्रक्षम का दूसरा लक्ष्म ध्वनी विद्वार का सुवेदार था । इस समय अपने पिता के पात जाते समय राह में हताहावाई के श्रास पास नसने श्रीरक्षेत्र की स्रत्यु का समाचार मुना श्रीर श्रपने पिता का पड़ बल्जान करने के हेतु उसने सीधे सागरा जाक्द वहाँ के क्लिये पर श्रिष्ठा का पड़ बल्जान करने के हेतु उसने सीधे सागरा जाक्द वहाँ के क्लिये पर श्रिष्ठा का विद्रोप विरोध नहीं कर समा थों मञ्ज स्थेत पर सुश्रक्षम का श्राप्त की स्थान स्थ

१७०० हैं ) श्रीर बहारू एयह नाम सं यह मुगल-महार् यना । जान के हस सुद्ध में प्राप्तन जाट ने नित्यल होता होगा तरफ की सेनाओं को भरपर लूटा। कहा जाना है कि इस लूट में इतना श्रीयक माल प्राप्तन के हाथ ल्या कि तय में उसकी शक्ति बहुत वह गई श्रीर उन निद्रोहरूकों दिनों में उसकी उपेश करना श्रतमान होंगा। बहारू रशाह की शक्ति स्थापित होंगें रेनवर प्राप्ता करना श्रतमान हो गया। बहारू रशाह की शक्ति स्थापित होंगें रेनवर प्राप्ता में अपना माशाज्य के माथ मेल वर निया। वह स्वयं शाही हरवार में उपस्थित हुया थी। वह स्वयं शाही हरवार निया में उपस्था हथा। योगामी वींच वर्षों गर प्रहासन ने शाही मेना तथा मंगानियों के माथ प्राप्ता सहयोग किया।

परम्तु प्राप्तन के ब्रानिरिक्ष बन्य तार जमीदारों वर श्रव मृगवन्यात्राज्य की थोर से द्याव हाला जाने लगा। इसी प्रदेश के स्विवस्त नामक साई जीवरार न नप्तवर, १००० हैं। में निनित्ती पर ध्राव्यस्त कर वहीं म सैक्दे हिंपार दीने श्रीर वहीं कोई एक हलार विशेषियों की मारा। हे इसे एक वर्ष नाद रियालारों ने जब कामा के जमीदार, ब्रजीवितिह पर ब्रावस्त किया तथ प्राप्ता को साई स्वाप्त केया तथ प्राप्ता की साई स्वाप्त किया तथ प्राप्ता की साई साई साई सुद्ध में स्विवस्त मारा गया थीर च्हानन पायल हुया। खागामी चार पर्यो तक ब्रज मदेश में खुद जुड़ साल वनी रहा। गून, १०५० हैं। में साइस्ताह सिपरों के विशेष्ठ को द्वारी केला के लिए स्वाना हुया, च्हानम भी श्रवस्त में ही शाही सेन में समिनलित हो गया शीर प्राप्त से निकस्त करा।

चूड्रामन की मृक्ति की प्रसार—पश्चत्रशाह की मृश्यु के वाद उसवा जयह पुत्र बहुँदरसाह मुगल सम्राट् यना ( मार्च, 1-1-2 हूँ ॰ )। यह लाई। ये दिखां की ह थाना और वहीं रंगतेलियों में अपने हूँ ॰ )। यह लाई। ये दिखां की ह थाना और वहीं रंगतेलियों में अपने दिखां वार्यों काता। प्रमुप्तम जाट भी भज प्रदेश को बीट गया। इन विष्कृष्टे वार्यों में उसने प्रपत्नों स्थित बहुज ही सुद्र कर ली थी। यमुना के परिचानी कर के अब प्रदेश के भाग का यह नेताज का राजा पन गया था। मुगल-ग्रासन की निल्लात एनं प्रस्वपद्यां के कारण ही वहाँ की स्थारी हिन्दू जनका था यह प्रकार नेता पर प्रस्वपद्यां के कारण ही वहाँ की रह कर उसने ज्यानी स्थारी भी शहर ली प्रदास प्रमास करने के लिए जब जहाँदरशाह धागरा वहुँचा तब प्रपत्नी सहायतार्थ उसने प्रसास की सहैन्य प्रापत्र इसलाया । बुद्रामन जहाँदरशाह की सेना में सिम्मिलत प्रयस्थ हो माना, किनु शुद्ध के दिन उसने जहाँदरशाह का साम मही दिया और उसने होनी दुली की जी भर कर लहा।

धागरा के युद्ध में जहाँदरगाह की हार हुई (दिसम्बर ३१, १७१२ ई०); उसका विद्रोही भवीजा कर खसियर मुगल सम्राट् बना । तब राजा वृत्रीलेराम को ग्रागरा का सुवेदार बनाया गया । उसने बुड़ामन जाट की शक्ति घटाने के घनकों प्रयत्न किये । किनु सुगल साम्राज्य का बजीर सम्यद श्रब्दुक्ला तथा उसका भाई हुसैनश्रली राजा छुशीखेराम के शक्ष थे एवं वे 'परोच रूप से चुड़ामन की सहायता करते रहें, जिससे दुवीलेशम की सफलता नहीं मिली ! छुबोलेसम को सीध ही भागरा की सुबेदारी स हटा कर खानदौरान को वहाँ नियुक्त किया गया । खानदौरान ने चुड़ामन से मेल करना ही ठीक समस्ता। नममाने उमाने पर चुड़ामन सितम्बर, १७१३ ई॰ में दिख्ली पहुँचा, जहाँ उसका समम्मान स्वागत किया गया और दिल्ली से चम्बल तक के रास्तों की रचा का भार उसे सौंप दिया गया। शीघ्र ही यह दिल्ली से बापस लौटा खोर ब्रज पर अपना पूर्ण आधिपत्य स्थावित कर वह अपने इलाकों की आगे बढ़ाने लगा। ध्यय उसने शाही कर देना भी छोड़ दिया. रास्त से निकलने वालों से अत्यधिक कर वसल करने लगा तथा ग्राय-पास के जागीरहारों से भी वह छेडलाड करने लगा। होडल के पास क जगलों से यूग नामक एक सुदद गढ़ भी चुड़ासन ने ध्यपने लिए बनवा लिया।

च्हामन के इस सारं स्ववहार क कारण कर स्वसिवर उसस बहुत ही प्रमाय और उसके विरद मा भेजने क लिए वायोजन करने लगा। किंतु जहाँ तक व्यानेर का राजा सवाई जारित स्वव तियार नहीं हुआ। वहीं तक कोई भी तूसरा संनापित च्हामन क जिरद चवाई करने को राजी नहीं हुआ। उहीं तक कोई भी तूसरा संनापित च्हामन क जिरद चवाई करने को राजी नहीं हुआ। अध्य अध्य व्यावस्थ ससेन्य पूण के किले की चौर वहा वीर नवस्तर माल मे उसे जा धेरा। किल म रह कर चृहामन भीतर स उसके वचाय का वायोजन कर रहा था चौर उसके पुत्र और मतीने किले स वाहर ससेन्य पूम पूम कर साही सेना का विरोध तथा उसके लिए सब प्रकार की किनाहरीं उपक्ष करने का प्रायोजन कर रहा था। मा वायोजन कर रहा था। स्वावस्थ के साहर समे व्यावस्थ के साहर को विद्या प्रायोजन के साथ द रही थी। सवाई जयसिंह ने किले के घेरे का विधिवत पूरा प्रायोजन किया, किंदु सारा कार्य पहुंच थीर यह रहा था। मुगल सेना छथा जारा के दलों मे यदाकरा कड़ये भा हो जावी थीं। किंदु सवाई जयसिंह को विरोध सफलता नहीं मिल रही थी। वजीर सस्यद चर्युरला सवाई व्यक्ति को विरोध पर च्यानेर खय च्याने प्रव प्रायानेर सहये च्यानेर स्वय च्यानेर स्वय च्यानेर स्वय च्यानेर स्वय प्रायान प्रायान सही वाया जातर के सती की नित्र सी भी मही मिलती थी। इसी कारण वजीर स्वय च्यानेर स्वय च्यानेर सव च्यानेर स्वय च्यानेर के सती विरोध भी मही मा जातर सही व्यक्ति के च्यानी यह व्यक्ति ने च्यानी यह प्रायान प्रायान सावर के सती वाया जातर सी, ४०५ ई० में सवाई व्यक्ति ने च्यानी यह प्रायान प्रायान प्रायान की साव जातर सी मही मिलती थी। इसी कारण व्यक्ति व्यक्ति ने च्यानी यह

## मुगल काल में तज प्रदेश की दशा

किस समय थानर ने उत्तरी भारत में मुगल साम्राज्य की स्थावना की उस समय भी लोदी सुलतानों के मुसलसानी राज्य की मासन-स्वत्था में माधीन हिंदू राज्य-ग्रम्य की धनेकानेक निर्मेषणीर स्वस्टरनेष्ण विस्मान भी । गीर्थे का सगठन तथा जिले का मासन-प्रत्ये भी पुराने हिंदू त्रंग का ही था। गारे प्रदेश का शासन हों? नहीं साज्यों वा अनेकानेक स्थानीय क्रियलारियों के हाथ में था, स्थानीय मासलों में उन्दें अत्यिक स्वविकार प्राप्त थे। इसी कारता राजनीतिक क्रानित्यों को हिंदी खाकरणों के समय सायरिक जनना प्राप्तत्य अपने देन राजामी कथान प्याप्तिय प्रिकारियों को हो हो देनविधी थी। राज्यानी में कीन सुनतान या व्यस्त्यान प्राप्तन कर रहा है, दूसकी उन्दें जुछ भी बिद्धा नहीं रहती थी। वावर ने कक्तान सरदारों को क्षिकार-सुत किया, परतु उत्तने पुरानो शासन-ध्वरता वा राजकीय संग-उन में कोई भी परिवर्तन नहीं किये। माली नेदीयता भी पहले का-सा ही चलता रहा । दुसायूँ को प्रयमर ही नहीं सिला विवर्त में किये हिस सान-स्वरता भी पहले का-सा ही चलता रहा । दुसायूँ की प्रयमर ही नहीं सिला विवर्त मुगल राज्य के इस शासन-संतरक में कोई थियेप परिवर्तन कर सके।

शरशाह ने शासन-सगटन में धनेकानेक सुधार किये, तथापि स्वां, एरगमें धादि के विभाजन में कोई यहे फर-फार नहीं किये जा सके। मज मदेस प्रधानतथा ध्वागरा के सूखे के धंतांत्र था, उसका कुछ उत्तरी भाग ध्वस्य दिखी सूथे के ध्वतांत पहता था। धागरा सूदे में मज मदेश का यहत-सा भाग नेवात और खाना की जागीरों में बँट जाता था तथा म्यालियर के धुराने शासक तबर धराने के धिषकार में था। शैरशाह के उत्तराधिकारियों को ध्वपनी सत्ता बनाये रदाने में भी कटिनाई हो रही थी; फिर वे किस मकार शासन सगटन में सुधार कर पाते शिव मदंश में २४२ ई० मे इस्लाम शाह की मृश्यु के साथ हो सुर-शासन का धनत हो गया। तब से लेकर १४४६ ई० के धनिस महीनों तक सर्वत्र धोर धराजकता रही।

भ्रपने शासन-काल के प्रारम में श्रकवर ने कोई स्थार नहीं किये। सारा मज प्रदेश तव भी बढ़े ग्रमीरो या हिंदू जमीदारों में वैंटा हुचा था। किंतु संनु १४७६–४ ई० में जब धकवर ने जागीरों की जमीनों की भरसक खालसा बनाने की नीति मज में लाग की. तब इस प्रदेश के प्राने राजनैतिक हाँचे में परिवर्त न होने लगे । यद्यपि कोई पाँच वर्ष बाद यह नीति बहत-इस त्याग दी गई, परंत ये परिवर्त न स्थायी हो गये । १४८० ई० में विभिन्न धान्तों का विभाजन एवं उनके शामन का संगठन नये सिरे से किया गया. जिसके फलस्वरूप उत्तर परिचम में पलवल-जेवर के छाप पास के कहा उत्तरी भाग को छोड़ते हुए सारा बज प्रदेश यागरा के सूत्रे में ही पड़ता था। दिखी के संवे में पढ़ने वाला बन प्रदेश का भाग दिली सरकार में ही था और यह पलवल, भज्भर, जेवर ग्रादि महाल श्रथवा परगर्नों में वेटा हमा था। धागरा के सूचे में बज का प्रधान भाग धागरा, कोइल और सहार की सरकारी में पहला था। यागरा सरकार में ३३. कोइल में २१ चीर सहार में अ महल प्रथवा परगने थे। बज प्रदश का उत्तर-पश्चिमी भाग, जो मेजात से मिला हुया है, विजारा की सरकार के यन्तर्गत था। दक्षिण-पश्चिम का भाग मयहबर सरकार के उत्तरी भाग में पहला था। दिचया में ग्यालियर सरकार भी, जिसमें बन प्रदेश के मालियर, चालापुर चादि प्रशने थे । यन प्रदेश का उत्तर पूर्वी भाग कवीन सरकार में पहला था, जिसमें पटियाली, सकेन, सहायर, मिकम्द्रपुर-श्रत्रेजी श्रादि महाल उल्लेखनीय थे।

यह प्रान्त विभाजन पूर्व शासन-स्वबस्था प्राय-सारे भुगल-काल में षजनी रही। उसमें यदा-कहा ही वस्किचित् परिवर्तन किये गये। १८ वीं रावाद्दी के प्रारम्न में तिजारा की सरकार धागरा के सूचे में मिमिलित कर ही गई थी। शक्यर के शासन-काल के महाल बाद में परमने कहलाने लगे थे। निभन्न परमाने को भी एक सरकार में में दूनरी में कभी-कभी बदली हुआ करती थी। १७२० ई० में कोइल में केवल १३ परमने ही रह गय। इसके विपरीत धागरा में तय १५ परमने बीर जांद दिये गये थे। दुर्सने परमाने में से काट-बॉट कर धामस्यकतानुसार नये परमाने भी बनाये आहे थे। १६६२ ई० में जलेसर, महायन तथा संद्रीली परमानों के पद्मीयी गाँव को सम्मिलित कर कोइल सरकार के ध्रतगैत सादाधाद नामक एक नय परमान बनाया याया था।

यार्थिफ स्थिति—अञ प्रदेश की थाधिक दशा ग्रहुत कुछ राजनैतिक परिस्थिति पर ही निर्भर रहती थी। जब कभी उपद्भव उठ खंड होते या ब्रस-जकता फैलनी थी, तब उन भागों में खेती-बाड़ी या व्यापार का बलना श्रवस्त्र हो जाता था । जाटों के निरंतर उपटवीं तथा सत्र प्रदेश के बहुत वर्ष भाग पर चुड़ामन जाट का श्राधिपत्य हो जाने के कारण श्रागरा सरकार की व्याधिक स्थिति बिगइ गई । १५६४ ई० में इस सरकार के अन्तर्गत ३४ महाल ( श्रधवा परगते ) थे, जिनमें नापी हुई धरती ६,१०,०७,३२८ बीवा थी और उससे 'बाइन-इ अकररी' के ब्रनुसार कोई ४७,६४,४=१ रू० की बाय होती थी । १७२० ई० में इसी सरकार के श्रवरात ४= प्रसने हो गये थे, किर भी नापी हुई घरती केवल २,००,६७,६७३ बीघा रह गई खीर श्रामदनी भी बहुत कुछ घट गई। कितु जाटी के इस विद्रोह का गंगा-यमुना के दोग्राव पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । सुगल काल के इन पिछले वर्षों में भी वहाँ की शांति यथावत् बनी रही। यद्यपि १७२० ई० में कोइल सरकार के झंतगत परगनों को संख्या २१ से घट कर केवल १३ ही रह गई थी तो भी उस सर कार की नापी हुई धरसी का चेत्रफल २४,६१,७३०, से यह कर २६,६१,३१० बीघा हो गया था। इस सरकार की भामदनी में भागस्य कुछ कमी हो गई थी । १२६४ ई० में वह १३,७४,८२३ रु०थी, पर प्रव वह घटनर 11,1४,२३६६० रह गई।

सुगल-काल में मज प्रदेश में काफी धने जड़ता थे। मधुरा धीर धागरा नगरों के बाम-पास भी बाब बहुतावत से मिलते थे। मज की द्रषिण-पूर्वी मीमा पर शीलग्रुर के जहत्वों में कई बार जड़ती हाथी भी मिले थे। १४६४ ई॰ में अकबर हाथियों के जिलार के जिए वहाँ गया था। मथुरा का तत्कालीन लेखको तथा यात्रियो द्वारा वर्णन [ १७३

ग्रालियर सरकार में लोड़े की छानें भी खोर फवहपुर मोकरी में लाल पश्यर बहुवायक से निकलता था। टोदा-भीन में वैदूर्य की खान थी खीर थोदा-बहुत तांबा भी निकलता था।

मुगल काल के पूर्वार्थ में स्थाना एक प्रतिन्द राहर था। वहाँ के आम प्यार प्रस्थि बहुत प्रतिन्द थे। बयाना की नील की माग युराप तक में होती थी। पहर्ते की मेहदी भी एक रिक्षेप उन्हों प्रतिन्द प्रिता स्थार प्रस्था में बहुत ही उनके रुग की सके रुगकर भी यनती थी। कत हुए सीकरी में अपने कहे लाजीन बुने जाते थे पीर प्यारमा में रुहुत ही मुन्दर जरी का काम होता था। आगारा श्री त्वाना प्यापार के महत्वपूर्ण केन्द्र थे। मुगल साजाव की राज्यानी वन जाने से सुगल काल के पूर्वार्थ में आगारा की सप्टिंद प्राराणीय वह गाई थी। किनु सन् १६४८ ई० के बाद परिस्थित पर्व गई। अन प्रारार का महत्व पटने जागा थीर उसकी सप्टिंद तथा व्यापार की नहुत पचका पहुजा। श्रीरक्ष्य भी प्रमीन्थता तथा जाटों के प्राप्तर के कारण सुद्ध काल के विष्कृत काल करान के प्रस्तिन के कारण सुद्ध काल के विष्कृत काल का श्रीर स्थान के बाद ही काला-कीशल का प्रस्तु प्रस्तु में विकास हो सका।

मथरा का तत्कालीन लेखकों तथा यात्रियों द्वारा वर्णन

त्र्यपूर्ण फूज्ल — शागरा सूत्रे के प्रमुख स्थानों का वर्णन करते हुए 'प्राहन-इ-फक्परी' में अञ्चलकाल लिखता हैं — "मधुरा सहर वमुना के किमारे चला हुआ है। यहाँ कुछ सुन्दर मदिर हैं। यह रिदुओं का बहुत ही प्रमित्र तीर्थक्थान है।"

सुजानसंप खरी---- श्रवुकफजल से कोई मी वर्ष वाद 'सुला-सात्-उत्त-त्वारील' में मधुरा के बारे में सुजानराय खरी ने लिखा--- "यमुना के तट पर मधुरा एक बहुत ही पुराना शहर है। यह श्रीकृष्ण का जन्मस्थान है। हिंदुओं की पुरवकों में हमका उन्होंन बने ही श्राद्र के माथ किया जाता है। स्थापना के समय से ही यह शहर वीधंस्थान रहा है। श्रापुतिक समय में मधुरा का क्यवराय मदिर बहुत ही प्रसिद्ध था, कितु वादशाह श्रीरङ्गज की श्राह्म से इसको बोद-फोइ हाला गया श्रीर वहाँ ( उसके स्थान पर ) एक मस्पत्ति बनवा हो गहें। श्राह्म फोबद्दार श्रदुखनीकों ने यमुना नदी के सट पर एक सुन्दर पाट बनवा कर उम शहर की श्रोमा तथा वहाँ के निवासिय हो सुनिया बना दी है। यह स्थान श्रव 'रिश्चान्ट' कहलाता है। शहर के बीचों- सुनाव काल में मधुरा एक प्रमुख हिंदू शीर्थस्थान या। वहाँ का वर्षन करते समय हिंदुमों के दिवन स्थानो तथा महिरों का विवरण हेना पढ़ा। यहां कारण है कि वाकालीन सुनलतान लेखकों ने मधुरा का कहीं भी सर्विस्तार वर्णन नहीं लिखा । हाँ, उन हिनों भारत जाने वाले सुरोदीय यानियों के विवरणों में मधुरा नथा वहाँ के महिरों का वदा-कदा वर्णन कवरय दावा जाता है।

यरिनियर तथा मन्त्री — बरिन्यर ने उलाई १, १६६३ ई० डो लिया—"प्राचीन नृतियों का भवा मंदिर खब भी मधुरा में है।" संभवतः यरिन्यर का संकेत योशिंग इ देखा-निर्मित केशवराय के मदिर की चीर था। श्रीरक्ष्मेय द्वारा नष्ट किये मंदिरों का उरक्षेत्र करते हुए सुमसिद इरालियन यात्री मनुष्यी ने केशवराय के मंदिर के योर में लिया है—"इस बरे मंदिर का सुरया-मध्यत श्रव्ह इतना दाँचा था कि प्रधारह कीन की दूरी पर खित ष्यारार से भी दिवाई पहता था।"

र्देवरिनियर— किंतु मधुरा के इस मुम्नसिद्ध मंदिर का विस्तृत वर्षन केंच पात्री टैबरनियर ने प्रयने यात्रा-विवरस्व में विस्ता है । वह बहुत ही मनोरंजक है। उसका एरा झनवाट मीचे दिया जाता है—

"जावाध यौर बनारत के महिरों के बाद मधुरा का मंदिर मबसे यिथक विक्षात है । यह यागरा से लगभग 15 कोम की दूरी पर दिस्ती जाने वाली सड़क पर स्थित है । यह मिदर भारत भर में प्रत्यंत उस्क्रष्ट मंदिरों में से एक है । किसी समय इस स्थान में सबसे अधिक यात्री धाते थे, पर सब उनकी संख्या का हो गई है । इसका कास्य यह है कि पहले येमेना ( यहाना ) नदी मंदिर के विलक्ष्म सामी से यहती थी, परंतु पर उसकी धारा लगभग यात्रा कोस तूर हट गई है । वहाना में सान करने के प्रनंतर मंदिर तक पहुँचने में यात्रियों को प्रय काकी समय बग जाता है बीर रास्ते में उन्हें याविया हो जाने वा हर रहता है।

"यह मंदिर हवना विद्याल है कि यदाि वह मीघो जगह में सबस्थित है वो भी १-६ कोस की दूरी से दित्याई पहता है। मंदिर की इसारत बहुत ही ऊँची एवं भन्य हैं। उसमें जो पायर इस्तेमाल किया गया है वह जाल ७. देखिए माउज—मेम्बायर ४० ११=।

प्राथप माउगु—सम्वायर, प्र० ११८ ।
 यात्री का यह कथन इस बात का सूचक है कि यमुना की धारा नगर के पूर्व की श्रोर को हटती रही है !

रंग का है और त्रागरा के समीप एक बड़ी खान से लाया गया है.....।

"मंदिर एक वये घटपहलू चबुतरे के ऊपर वना है। चबुतरे के चारों घोर की दीवारों पर कामदार पश्यर लगे हैं धोर चीतरफा दो पंक्तियों में घनेक तरह के जानवरों—विशेषकर बंदरों—की मुर्तियों उकेरी हुई हैं। पहली पंक्ति क्रामोन की सतह से दो फुट ऊपर है और दूसरी ऊपर की सवह से दो फुट नीचे हैं। इस चबुतरे पर चड़ने के लिए १४-१६ सीदिया के दो जीने बने हैं। सीदियां को लंबाई २-२ फुट है, जिस दो बादगी एक साथ उपर नहीं चड़ सकते । एक खोर के जीने से चढ़ने पर मदिर के मुख्य द्वार के सामने पहुँचते हैं और दूसरे से चढ़ने पर मंदर के पीछे जा पहुँचते हैं।

"मिहर चच्छार के आधे भाग के उत्पर बना हैं। रोप आधा भाग मंदिर के सामने एक विस्तृत चौक के रूप में खुला है। अन्य मदिरों की तरह यह भी एक मुद्रा (Cross) के रूप में खुला है। अन्य मदिरों की तरह यह भी एक मुद्रा (Cross) के रूप में खुला है। इसके यीच के भाग पर एक चहुत ही ऊँचा शिवर है, जिसके दोनों छोर एक-एक छोटा शिवर है। वसारत का सारा बाहरी भाग नीचे से उत्पर कम मेदा, बंदर, हाथी आदि जानवरों की प्रस्तर मृद्धियों से व्यक्तरूत है। चारों धोर प्राले ही धाले दिखाई पहते हैं, जिनमें विभिन्न दानवों भी प्रतिमाएँ हैं। सीनों शिवरों में नीचे से लेकर उत्पर तक जावह-जगह र-६ पुट ऊँची पिड़कियों हैं, जिनमें से प्रत्येक के सामने इतने चौड़े एकने लोगे हैं कि उन पर चार व्यक्ति मेट सकते हैं। प्रायेक इक्जे के उत्पर एक छोटा चेंदीया बना है। खोनों को प्रामने के लिए उत्तरे नीचे ५-४ या स-व नोवेदीहार एंसे एक-पूलरे को छूले हुए खगाये गये हैं। शिवरों के पारों बोर भी धाले वने हैं, जिनमें दानवों की सूर्विंग भरी हैं। एक दानव के चार खोर और भी धाले वने हैं, जिनमें दानवों की सूर्विंग भरी हैं। एक दानव के चार हाण हैं, दूरते के चार पैर हैं। कुछ मानवों के मिर पराओं के उत्पर प्रदित हैं। वेदरों को वी बेद्धारा मृतियों हैं। इस प्रकार प्रावों के भरी दल का स्वर प्रदेश वो वो बेद्धारा मृतियों हैं। इस प्रकार प्राववें के भरी दल का स्वर प्रदेश वो वो बेद्धारा मृतियों हैं। इस प्रकार प्राववें के भरी दल का स्वर प्रदेश वो वो बेद्धारा कर देता है।

"मदिर में प्रयेश करने के लिए केवल एक ही द्वार है, जो बहुत ही ऊँचा है। उसमें बहुत से लंभे लगे हैं और दोनों ओर जानको तथा मानमें को कितनी ही प्रतिमाएँ हैं। सदिर के भीतरी भाग में चारों ओर ४-६ इंच

ये वास्तव में खर्लकरण हर में बनाई गई देवी-देवताओं श्रीर पगुओं की प्रतिमाएँ थी, भिन्हें टैवर्सनियर ने कई जनह खझान-बरा दान व कहा है। ऐसी खनेक मुर्तियाँ १६४३-४४ में जन्मस्थान की सफाई करने समय निक्की हैं।

स्याम बाज परधर के क्षेत्रों की एक पूरी जाओ बनी है । उसके छंदर मुस्य माझय 5वारियों को छोद बोई नहीं जा सकता । ये पुजारी किसी गुन द्वार से भीतर पहुचते हैं, जिसे में नहीं देख सका । ये

"जर में महिर से तथा थार रेख ब्राह्मणों से पहा कि इवा में उह "रामराम" ( वहां मृति ) को देख सकता हूँ तो उन्होंन जवाब दिया कि इव मिलते पर वे थपने प्रधान श्रविकारा में श्रवुमित प्राप्त कर सकते हैं । भीं उन्हें इक रुपये दिये और वे श्रवृमित को श्रवे । लगभग प्राप्त बटे के नह माह्मणों ने जालीदार धेरे के बीच का एक भीतरी दरवाजा जीजा। यह पेरा सन्य सब वरफ से बेंद्र था।

"रराज से भीन भीवर को चार देखा कि बोई १४-१६ पुट की दूरा पर एक बीकोर बीकी थी, जिस पर सोने-बौंदी के काम बाला पुराना ध्रम निया था और उपके ऊपर यदी मूर्ति थी, जिसे 'रामराम' कहते थे। इस मूर्ति का कवल निर दिखलाई पहना था, जो वहे काले सगमरमर का बना था और जिसमें बीलों की नगह दो लाल मिण जभी हुई थां। गारदन से लेकर पैरी तक मूर्ति का सारा सरीर कई हुए लाल मस्समजी कवाई में बका था। मूर्ति के ताब नहीं दिलाई पहने थे। बड़ी मूर्ति के दोनों और एक-एक बीर मूर्ति थी, जो उँचाई में लगभग दो पुट की थी। उनकी बनारट बड़ी मूर्ति-जीसी ही थी, कवल भेद इसना था कि उन दोनों के पेहरे सफद थे। इन होनों मूर्तिनों को 'वैष्होर' कहते थे।

ंमेंने मदिर में 14-14 फुट की एक चीकोर बस्तु बीर दुसी, जा उँचाई में 12 स 14 फुट तक होगी। यह एक रंगीन बल से देंढी थी, जिस पर सभी प्रकार क दानकों के चित्र घन थे। इसे चार होटे पहिंचों के उपर बंदा डिया नाथा था। जोगों ने मुक्ते बताया कि वह चल सकत वाली उद्दु है, " जिस पर बन्ने प्यों के प्रकारों पर बने दे बता की सवार करात है और उसे अन्य दवताओं में मिलने के लिए ले जाते हैं। मुख्य उस्पन्ना पर इसे मूर्ति-महित लोगों के समृद्राब के साथ-साथ नदी तक ले जाते हैं।"

'रथोत्सव' श्रव भी धूमधाम से मनाया जाता है।

१०. शायद 'मलदेव' की मूर्ति से धामप्राय है।

११. यह वास्तव में रथ था, जिस पर विशेष श्रामसा पर प्रधान मूर्ति को बैठाकर बाहर ले जाते थे । चुन्दावन के रंगजी के मदिर में यह

## श्रध्याय ३१ र

7

## जाट-मरहठा-काल [१७१=–१५०३ ई०]

ि वहुँ श्राप्याय में बताया जा जुका है कि सुगत-काल में किस प्रकार जाटों का उत्थान हुआ धीर धीरे-धीरे किस प्रकार उन्होंने प्रधिकांस प्रज प्रदेश पर ध्याना प्राधियत्य जमा लिया। फर्-बिसियर के धाद सुहम्मद्दगाह सुगल सम्राट हुआ (१९२० है०)। उत्तके रागनन-काल के धारे में संस्थद भाइयों का बोलाला रहा, परंतु वाद में सुहम्मद्दगाह ने उनकी खिक थे कुचल हिया। चूलान जाट इस समय प्रज प्रदेश का देताज को सोता था। उसने सुद्धम्मद्दगाह के प्रति सहयोग की भावना प्रदर्शित की धीर जाटो को सुगल साम्राटय का सहायक घोषित किया। स्थ्यद भाइयों से भी उसने दोस्ती जोशी। परम्मु भीका पहने पर वह शाही मालमत्ता को लूटने से न चूकता था। जब जीधपुर के राजा धानीविस है खिलाफ साझी भीज भंजी गई वत चूकताम ने कीज के पढ़ने में सनेक रकाटें डालीं। उसने हताहाबाद के सुन्तिस स्पेदार सुदम्मदर्शी बंगश के लिखाफ है देलों को भी मदद ही। यु देलों का सरदार घुमला कु समय में ही वहुँ का शिक्शा शासक यन गया।

जाट-मुगल गंघर — इस तसय सधादता धारा का सुवेदार था । उसने मीलकठ नागर को जाटो पर इसना करने धीर उन्हें दृंद देने के लिए भेजा । नीलकंट ने फतहपुर सीकरी के परस दस हमार घुइसमारों तथा एक वर्ष पेंदल सेना को छुटाया । किर जाटों के एक गाँव पर उसने हमला बोल दिया (२६ सिलंबर १०२१ हं-)। परन्तु इसके बाद ही भूदाना के वहे लवके मीहकमर्मिन ने ४-९ इं हो। परन्तु इसके बाद ही भूदाना के वहे कार्क मीहकमर्मिन ने ४-९ इतार लोगों के माथ मिलकर शादी सेना का मुकायला दिया । लक्ष्म में नीलकंट मारा गया चीर उसके घट्टत-से सिमाही आग गये। बाकी लोग बंदी बना लिये गये।

चूड़ामन की मृत्यु--- 1921 ई० में चूड़ामन का देहान्त हो गया । कहते हैं कि उसके वेटों में घाषस में अगहा रुक्त हो गया था धीर उब चूड़ामन अगहे की दूर करने में मफल न हुया तो उसने चामन हत्या कर थी । चूड़ामन के भवीजे बदनसिंह ने सुगल शांतक सम्राद्वागों से मेल कर लिया। इर्रेन् तीम ही मशाइतार्यों को मागरा की सुवेदारों से हटा दिया गया और उनके स्थान पर राजा ज्यसिंह को सुवेदार बनाया गया। उसने जाटों पर हमला करने के लिए एक बढ़ी कीज तैयार की। घोरड़ा के राजा ने भी उसे महापता ही। जयसिंह ने लगभग पंत्रह हजार दुस्सवारों सिह्व 1322 हैं में जाटों के गढ़ पूज की घोर प्रस्थान किया। उसने जंगलों को कटवा कर साफ कराया। लगभग देह महीने सक जयसिंह भूण का धेरा बाले पड़ा रहा। बाटो तथा शाही सेना के योध दिटपुट हमले होते रहे।

पूरा किले की विजय—हस बीच बदानीह साज जयतह में मिल गया था। उसके द्वारा भेद मिल जाने से जारों के दो किले हाथ से निकल गये। उन्हें खब निरासा होने लगी। वृहामन का लक्का मोहदम, जो धब एक तिरीपियों का मुकारला कर रहा था, रात में किले से निकल भागा! मनवंदर, १०२२ हैं० को जयसिंह ने श्रुव का किला जीत लिया। उमने किले के भीतर चुहामन के प्रजान की बदी तजार करवाई। करेक वरों की सुदा डाला गया, पर रजाजा न निकला! मोहकार्मित धोधपुर भाग गया श्रीद वहाँ के राजा अजीतसिंह के यह से रास जी। यथित उमने वाह में मझ प्रदेश पर अविवार पाने का बढ़ा प्रवार वहां में एक प्रवार वहां में प्रविचाय से व्यविद्य की मम्मान वहां और उसे 'राजपालयह धी राजपियां महाराज जयतिह सवाई' का विचर प्रास हुआ। उदनिंदर ने जाटा का नथा सरदार स्वीवार कर लिया गया।

मरहठा शक्ति का अभ्युद्य इषिण में हम साम मरहर्ग अपनी शक्ति वहा रहे थे। वे अरना एक महान साम्राज्य यनाने का स्वा हेर्य हो थे। १०२० हैं० से वाजीराव मरहर्जे था पेतवा हुया। उन्ने हिलते हुए सुगल साम्राज्य को नष्ट कर उसकी भीव रह नवीं मरहज्ञ-साम्राज्य स्थाधित करने की योजना बनाई। वाजीराव ने एक नई सेना वा संगठन किया और उसका नेतृत्य उस्साही धीरों को मौंपा। पहले दुष्टिय के अनेव हिल्ते जीते गये और हैदरावाद के निजाम से सुकोई हुई। मालग के जिसान चीर ज़र्मीदार सुगल सासन के जुसमा से पहले पीहल थे। उन्होंने याजीराव से सहमा मौंगा। १०२० हैं० ने वाजीराव ने वर्मदा रहर कर मालवा में मुकेश किया। सवाई राजा व्यवस्थ भी वाहता था कि सरहरे मालवा को जनता के क्य हर करें। वनने तथा चुन्य राजरुत राजासों ने हस कार्य में बारीराव की महारा के

थी। महस्मद्रखों बंगरा को सरहरों का मुकावला करने के लिए मालया भेचा
गया थीर उसने बुझ समय तक उनके लोहा लिया। परंतु सीमित साधमों के
कारचा सरहरों की यहती हुई शिक्त को रोजना वगरा के लिए खर्समय हो
गया। १७३१ ई॰ तक सरहरे मालता के बहुत थागे जालियर तक वद थाये।
खगले वर्ष मुगल खासन की थोर से राजा जयसिंह ने बाजीराव के साथ
धौलपुर में एक सिंध की। इसके धनुसार बाजीराव को मालता का नायव
स्पेदार स्वीकार कर लिया गया। इसके बन्ते में बाजीराव के सक्त दिस् वह भिल्य में मुगल सामाज्य पर हमले न करेगा। परन्तु यह सिंध धिक्त
दिन तक कायम न्रही थोर शीह ही वाजीरान देही वक धावा बोल दिया
निधा मानवा पर खपना खिकार स्वाधित कर लिया।

ं वाजीरांव द्वारा छत्रसाल की सहायता — बुद्दललंब में धटारहवीं राती के धारम्भ में राजा इवसाल का प्रशुत्त था। मगलों से वर्षों तक उसकी कशमकरा चलती रही। बाद में बुद्ध समय तक उसने मुगल-शासन का भाषि-पाय स्वीकार कर लिया। परन्तु फहें स्वीस्वर के बाद फिर खनवन शुरू हो गई। इलाहाबाद का स्रेदार मुहम्मदला बनाश बुद्धितार में कई साल तक बुद्धिता को दवाने के लिए पदा रहा। परंतु झत्माल ने मरहठीं की सहायता से उसे जीवपुर में घर कर परंशान कर बाता। १०२१ ई० में बगाय की घुटकारा मिला श्रीर वह इलाहाजद बीट गया। इसके जाद उसने बुद्धितलंड की भोर जाने का माम नहीं लिया। १०२१ ई० के खत में झत्मलाल का पत्ना में मन्द वर्ष की ध्वास्था में देहात हुखा। उसकी ग्रुगु के समय बुद्धलंड का धाजा पूर्वी भाग चहना क ध्विकार में था। इस इत्रसाल ने ध्वने दो लहको तथा आधीरार में था। इस इत्रसाल ने ध्वने दो लहको तथा आधीरार में था। इस इत्रसाल ने ध्वने दो लहको तथा आधीरार में था। इस इत्रसाल ने ध्वने दो लहको तथा आधीरार के योच बाँट दिया।

मरहठों का दीखात तथा दिल्ली पर हमला—1929 है॰ में मरहठ उत्तरी भारत छक वह धावे। वाजीराव धागरा के दिख्या भदारर व्रदेश में धावा। वहाँ से उसके एक दल न दोखाव पर धाकमण किया तथा शिकोदा-याद, जलेसर धादि को लूटा । मुहम्मदेशाद ने दिल्ली से खानदीरान, धंगरा तथा सधादत्वा—इन वीन मंगवितों की धर्मप्रकृत में भीजी, वाकि माहठों को धागे वहने से दोका बाव। ये वीनों सलैन्य मधुरा में जमा छुए। उस की वीनों सालेन्य मधुरा में जमा छुए।

१. द्वासाल बाजीराव को अपने पुत्र के समान ही मानवा था।

मार मुगल मेनामां को धीछ छोड़ वर वह शोधता से दिली जा पहुँचा ( ह मानेल, १०३० ई० )। सुहम्मदशाह ने भवभीत हो उसमें सिध की चर्च इक्ष कर दी। इसी भीच मुगलों की एक फीज ने वाजीराव की संग दर हमश किया, परन्तु वह दुरी तरह रराजिल हुई। यन्य मुगल मेनाएं भी का पहुँची। इस पर वाजीरार खजमेर की मोर चला गया और वहाँ से किए जाविका पहुँचा। इस कार्रणों से उसे शोध ही दिख्या जीट जाना दहा।

दिही में सब यह तथ किया गया कि निजाम धामफजाह को बजीर सनाया जाय धीर उसे मरहटों को रोकने का काम सौंपा जाया । धामरा धी स्वेदारी जबसिह से छीनकर निजाम के खड़ के गानिउदीन की मौंप दी गई। निजाम ने बड़ा प्रधान किया कि बाजीरात धाय नर्मदा के उत्तर में न धाने रावे, पर वह इसमें सकत न हुया। बाजीरात शीप्त ही नर्मदा पर वृद्ध गया धीर उसकी मुक्ते के निजाम की कीज से हो गई। निगाम द्वरी सरह दिर गया धीर उसने सिंप की प्रायंता की। धंत में उसे यह तय होने दर पुरकारा मिला कि चम्यन में सेकर नर्मदा तक के भूभाग पर मरहठा श्राधिराय स्वीकार किया जायमा तथा बाजीराव को ४० लाव की धीप दी जायगी।

नादिरशाह या आक्रमण मुहम्मदशाह अयोग्य और विज्ञानी शासक था। उसके मजी तथा अन्य वहे कर्मचारी भी भाज निकमी थे। दर वारियों तथा दूमरे पदाधिकारियों में पारस्परिक हूं प्लो ट्रेप तथा निज्ञामी थे। दर ही थी, जिससे शासन में अनेक दोयां का उरस्य होना स्वाभाविक था। इसका लाभ उठानर विभिन्न प्रदेशों के शामक स्वतंत्र हो रहे थे। अवध्य, ह्लाहाबार उद्देशित, संशाल आदि ऐसे ही सूचे थे। मरहडों की शांक चहुल वह गई थी और ने चारों और तर तुर तक आवम्य करने तमे थे। धन्य अनक हिंद शासक भी स्वतन्त्र या अर्थस्थत्र थे। जन्म का एक यहा भाग शासन की स्वतन्त्र या अर्थस्थत्र थे। जन्म का एक यहा भाग शासन की अन्य स्वाप्त था।

पेती देशा में नादिरशाह का भीपण धानमण भारत पर हुआ। नादिर धपनी बहादुति धीर पालाकों से हैंरान का बादशाह बन गया था। धाफागिनिस्तान जीतने के बाद यह धांगे बढ़ा धीर पेशावर तथा लाहोर की फतह कर १७३६ हूँ हो सह करनाल धा पहुंचा। सुहम्मद्दशाह ने सम्राहतना के साथ एक फीन नादिर को रोकने के लिए भेजी। बादशाह की राजपूत राजाना तथा मरहर्श से भावरवक महायता प्राप्त न हो मकी। करनाल से भयकर युद हुया ( १३ जुलाई, १०३६ ), जिसमें दिशों की फीज दार गई श्रीर श्रनेक बड़े गोदा तथा कई दलार दिदुरतानी मिशहीं काम धाये । ईरानी भी बहुत मारे गये । इस विजय में नादिर के दाथ लूट का बहुत माल लगा । मुदम्मदवाद वे उसके साथ स्रिप की वात ग्रह्म भी, परन्तु द्वसी यीच वह कैंद्र कर जिया गया । रिजेता ने मीस करोड़ रूपया तथा २०,००० घुदसवार प्राप्ति की माँग थीं !

मादिरणाइ मुर्डम्मद्रशाह के साथ दिशी पहुँचा। वहाँ उमने काले खाम का हुक्स दिया। केवल एक दिन में भीम हजार स चरिक आदमी मारे गये। मादिरगाइ दिशी में लगभग दो मास कक रहा थीर खमीरों से जबदेशी रुपया चस्तुलता रहा। प्रजा को इस थीथ महान् थप्ट हुए। दिशी से यह लुटेरा १४ करोड़ रुपये नम्द्र वया लगभग ४० करोड़ के जवाहराल लेकर ईशन लीटा! इतना ही नहीं, मुहम्मद्रशाह न उसे सिध नदी के परली पार का सारा इलाका भी सौंप दिया। नादिरशाह के लीटने के काफी समय बाद वक दिल्ली की द्रशा बड़ी योधनीय रही। जनता में भय की भावना ससा गई। मार्गों में लूट मार की पटनाएँ चार्य दिन होने लगों तथा मुगल साम्राज्य की रही-महो प्रशिश समासनाय हो गई।

न्न में नादिश्शाही प्रत्याचार — नारिश्यात के धाकमण का प्रभाग मन पर भी पढ़ा। उसके सिपाही सधुता रुन्टागन कक पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने जबर्द्सी धन बस्त्र किया। उस समय सन-भाषा के प्रसिद्ध कवि यन धानद चन्दावन में रहते थे। वे पढ़ले दिश्ली में मुहम्मद्याद के मीर्ट्स सी हिए पूर्व है दिश्ली में मुहम्मद्याद के मीर्ट्स सी हत पूर्व है प्रभाग हो जाने के कारख ये बुन्दावन चले खाये थे धीर यहा एक रिस्क का जीवन विद्या हो थे। नादिरमाह के लुटेर सिपाहियों ने यह समस्कर कि उनके बात काकी धन होना उन्हें सताय और उनसे जर ( रुपया) भागा। मक किर के पात खब रुपया कहाँ था है कहते हैं कि बर के स्थान पर उन्होंने सिपाहियों की सब की रव रेनी चाही, जिस पर सिपाही बहुत हुद हुए और उन्होंने धन खानद का हाथ काट दाता, निपक्ष फूलस्वरूप उनकी मुन्दु हो गई। चाचा बुन्दावनदास खादि की रवाचों में कुन्दावन में किये गये नादिरसाही धरवाचार। का उन्होंल की रवाचों में उन्होंने पत खानदार का उन्होंल सिर्दा हो धरवाचार। का उन्होंल सिर्दा हो सिर्दा हो धरवाचार। का उन्होंल सिर्दा हो धरवाचार। का उन्होंल सिर्दा हो सिर्दा हो धरवाचार। का उन्होंल सिर्दा हो सिर्दा हो धरवाचार। का उन्होंल सिर्दा हो सिर्दा हो धरवाचार। का उन्होंल सिर्दा हो सिर्द हो सिर्दा हो सिर्द ह

यद्यपि सुहम्मदशाह द्याले मी वर्ष (१७४८ ई०) तक भादशाह रहा,... रस्तु यह शासन की दशा को न विगक्ती हुई... सुपार सका। प्रांतों के मृतेदार तथा बड़े सरदार निरंत्रण चीर स्ववंध होते लगे। प्रज्ञा पर प्रायाचार पढ़ने लगे। भारत का उपर-परिचमी इलांग विरे विषये के हाथ पत्रा जाना इस देश के लिए बढ़ा दुर्भाग्यपूर्व हुन्ना। बढ़ उस थोर से पहरी बाकांताचां के लिए मार्ग सुल गया। किसी भी मनव र्येवर दें की थोर से थन दिवली पर हमला हो सकता था, पंजाब की राप्त पंक्त नहीं सुली थी, यता वहां प्रितिशेष की कोई मेमाजना न थी। व्यव्ध कुष वर्ष याद ही खहसरहाइ बस्दाली का भारत पर दुर्शत बाकमण हुन्ना, जिससे मरहतें की यहता हुई राक्ति की गहरा पर का पहुंचा चीर देश पर एक राक्तियाली भारतीय साम्राज्य स्थापित करने की ब्राया दूर हो गई।

पंचाल प्रदेश में पटानों का प्रशिकार—19 वां सती के बंध तक प्राचीन पंचाल जनपद में ध्रफगानिस्तान में धाये हुई कई पटान बंध र ध्यावाद हो गये थे। ये जोग 'कहेले' नाम में धिनिद्ध हुए। धांवलों (जिल बेरेली) इनका केंद्र हुया धीर संभल का इलाकों कहेलांड कहें लाया। 15 वों सती के पूर्वार्थ में खलीमुहम्मद यहां का शासक हुया (10 र। ईल)। यह जाट था, जो मुसलमान बना लिया गया था। इसके समय में नहेंला-राज्य का थिस्तार यहुत यहा। नादिर के धाकमया के याद प्रस्ती वे अपने को पूर्ण स्वतंत्र कर लिया। धीरे-धीरे वर्तमान बेरेली, मुरादाबद, बदाय विधाशीन जिले रहेलों के धरिकार में घा गये। इनना ही नहीं, कुमायु का एक यहा भाग भी दनके करने में चला नथा।

पटानी वा दूसरा केंद्र शाहजहाँपुर जिला था, जिसमें उनके १२ कुड़ाने दहते थे। तीसरा केंद्र फर्ट खावाद था, जहाँ मुहम्मद्रव्ये थंगम का धायिषव था। इसके समय में पूरा फर्ट लावाद जिला, कानपुर का परिषमी बाधा भाग, मैनदुरी, पटा, पदायूं के दी परामें तथा शाहजहाँपुर, इटावा धीर छलोगड़ जिला के भाग इसके बाधीन थे। इस के राज्य का दिस्तार लग भाग ७,४०० वर्गमील था। वह हलाहावाद सूचे का स्पेतरार नियुक्त किया गया था। बाहो धीर कुलाहावाद सूचे का स्पेतरार नियुक्त किया गया था। बाहो धीर कुलाहावाद सूचे का सूचेतरार नियुक्त किया व्या कामी था; उसके धांतापुर में २,६०० दिनयां रहती थीं।

् उत्तरभारत में राजनैतिक मशांति—१०४० से लंकर १०४६ तक उत्तर भारत की राजनीति में बनेक उथक-प्रथल हुए। दल लाल की इस

२. पठानों का उल्तेख प्राचीन साहित्य में 'पत्रथन' नाम से हुआ है।

स्रविध में प्रभावशाली शासकों की स्तुतु हुई। १०४० में वाजीराव का देशत हुआ और उसका पुत्र भारताजी राग पेराग हुआ। । १०४३ में समाई वायित्व तथा मुस्माद्रकां यंगरा की स्तुतु हुई। १०४० में नादिरसाह, ४८ में समाट मुस्माद्रशाह तथा निजाम और १०४६ में साह और जोधपुर के राजा स्थायित्व रूल वर्ष । मुस्माद्रशाह के यात्र कहमद्रशाह मुगल सम्राट्ट हुआ। वह भट्टत कमजोर शासक था और उसके समय में मुगल यंश की रहीं-सही इज्जत भी भूल में मिल गईं। इम का बजीर सफदरजग था। १०४३ में यादशाह और वजीर क बीच भगदा हो रजा। इ तिजामुईं ला को नया बजीर वनाया गया। परन्तु अगले साल ही इमाद बजीर यना, जिसने यह मदशाह की की कर लिया और बहादुरशाह के पीले आजममीर दिसीय को सम्राट्यनाया।

जयपुर श्रीर जोधपुर के श सकों की मृत्यु के कारण वहाँ उत्तरा-विकार के लिए करा है शुरू हो गये। जाडो श्रीर मरहठों ने भी इन करा हों में भाग लिया, जिनके कारण पारस्परिक मनशुग्र तथा श्रीनेक लगाइयों का द्वाना किनायं हो गया। दिल्ला श्रीर पूर्व में श्रामें का श्रीर प्रासिती के पनी यक्ति हिन पर दिन बढ़ां जो रहें थे। वे भारतीय शासकों के साथ सिध-विम्नह की नीति प्रपना कर प्रपना राजनैतिक स्वार्ग-साथन कर रहें थे। मर हठों ने इन पिदेशियों से विजेच्य काल में अनेक बार लोडा लिया परन्तु प्रव में उनकी पराजय हुई। मरहठा की हस हार से उत्तर भारत में श्रामें को का प्रमुख स्थारित हो गया श्रीर बज प्रदेश की भी स्वतंत्रता समास हो गई!

चद्रनिसिंह ( १७२२-५५ ई॰ )— मज में यदनसिंह का ष्राधि पत्य ३३ वर्ष सक रहा। उसने मुगल सम्राट् तथा जयपुर के सवाई जयसिंह के साथ मेल बनाये रख कर जाट शिक को बरा जिया। बूल चीर सिनसिनी के किलों के स्थान पर यदनसिंह ने मरत्युर, डीग तथा कु मेर की उन्नति की। किलों के स्थान पर यदनसिंह ने मरत्युर, डीग तथा कु मेर की उन्नति की। वित्ता नेता मार्थ हुआ, जिनका स्थापय दर्शनीय है। बदर्नसिंह ने एक अच्छी जाट कीज का भी निर्माख कर जिया। १७४१ में उसकी मृत्यु हुई और उसक पुत्र स्तुत्रमत्य जाट राज्य का उच्चाधिकारी हुआ। यदनसिंह की मृत्यु के पहले से ही स्तुत्रमत्य का उच्चाधिकारी हुआ। यदनसिंह की मृत्यु के पहले से ही स्तुत्रमत्य का उच्चाधिकारी हुआ।

मूर्जमल के समय में जाट-शक्ति का उत्थान-स्र्जमल ( १०४८ ६६ ई॰ ) प्रशापी शायक हुना। उसके समय में जाटों की सक्ति का यहा विस्तार हुया। गोहर (मध्य भारत) से लेकर द्वारा (सपुरा जिला) तक का निस्तृत इलाका 'जाटवाहा' कहलाने लगा। संरह्वज्ञ—कागजातों में यह नास सिलता है। सुरत्मल के समय से कह राश्वार के परामा में आपर्सी कागहा बहुत पर गया। उनके एक दल ने जाटों हथा सरहतों में सहायता सागी। इनकी सम्मिलत की जो ने परामों को हरा उनसे कतहगर का किला हीन लिया। सरहतों ने याने वक्कर रहे को क्रास्त्र की तराई में खंदा ही स्था यांत में सिल हुई, जिसके यानुसार हो को हराता का हसाका मिला। जाटों ने प्रमुख पूर्व में सिल हुई, जिसके यानुसार कर हमारित हो गई।

वायुर धीर जोपपुर राग्यों में उत्तराधिकार के दरन को सेकर जाटों श्रीर महाठों में धनवन हो गई थी। महहता ने 1994 धीर 1984 में वयपुर पर चहाई कर राजदुरों को घरना शत्रु बना जिया। वे दूसके याद महाठों को प्राच्या सदेद को होटे से दूपने जो। धाररहका एड़ने पर महदा को राज-पूरों ने कोई मदद नहीं दी। सुरजमल भी महदुरों से चीकन्या रहने खगा।

मुग्ती से युद्ध — भोषपुर में उतराधिकार का स्थापन होने पर सुराक सदार की थार से सोरव की सताय करा कर सम्बद्धिक के भाई वश्व- मिंद का पष िवया। सतायव शागरा थीर प्रजनेर के त्यों पर ध्यपना पूरा धिकार स्थापित करना चाइता था। इसी बारच जाटी से उसकी ध्रमक हो गई। मीरवक्ती कारों से दो करीड रूपया सरातता था। यह स्वया न कि तह कर पर उसने मंत्र पर उसने विद्या और सुराव की विद्या कर के पर विद्या और उसने सिन्ध करायों। सिन्ध की उद्दर नहर कर उसने मन्त्र पर अर्थ उसने सिन्ध करायों। सिन्ध की अर्थ इस महर के पड़ी के को देश महर के पड़ी के करायों। सिन्ध की अर्थ हो हर सहस्य सिन्ध करायों। सिन्ध की अर्थ हो सिन्ध की सुगत की व्यवन दिया कि वह स्वर्मा मुमें से पर वसने करायों। सुमके बर्ज में सुरावस ने वसने दिया कि वह स्वर्मा मुमें से पर वसने करायों मुन्स करायों। स्वर्म करायों। सुन्स करायों सुरावस ने वसने दिया कि वह स्वर्मा मुमें से पर वसने स्वर्मा करायों।

1942 ईं में बादशाह ब्रद्धमद्दाह धीर उसके बजीर मफदरका में भगदा ग्रस्क हो गया। इतिजामुदीका नया बजीर बनावा गया। सूरजमल ने सफदर द्वारा वित्रीत करने पर उसकी सहायता की। सरहरों ने सफदर के विरोधी हमाद का पण जिया। इससे जार्टा भीर सरहरों के बीच बैसनस्य भा। मेरहर्ते का प्रापल्य—हम समय राजधानी दिखी की दशा घरी हाँवादोल हो गई भी। मरहर्ते के बार गर के हमलों से हर कर घहमद्रगाह ने उनसे सांप कर खी भी और उन्हें मुगल साझाज्य की रचा का पूरा धाय-कार सींव दिया था। हसके वहले में मरहर्ते को धामेर क्या धागरे की स्वेत्रारी, पंजाब और दिखर को चौथ वथा धनेक वही जागीर मास हो गईं। दिखा, साखवा धौर विहार-यगाल पर मरहर्ते का पहले से ही प्रमुख्य था। इस मजार १- में सांवि के सच्य में यवध और इलाहाबाद को धोद कर प्राच-मारे मुगल साझाज्य का धायियरय मरहर्ते को प्रस्त था।

अहमद्शाह अन्द्राली — नारिरवाह की सृत्यु (१०४० ई०) के बाद धरमद्शाह धन्दाली धफगानिस्सान का शासक बन गया था । भारत पर उसके हमजे बगातार होने जमे । मुगज सम्राट् ने इन हमलों की रोकने का धसकज प्रयन किया । १०५१ ई० में शन्दाजी ने लाहौर तक चर कर पूरे पजाब पर धपना कन्ना कर जिया। बादशाह ने मरहरूँ से सहप्रवा के लिए प्रार्थना की, पर ये टालवे रहें । पास्वव में बालावी पेशवा की खतूरहिल्ला के कारण मरहर्द दिख्य में विद्शियों तथा स्थानीय राजाओं के साथ लहने मगडने में सायधिक चरस्त रहे । बन्होंने उत्तर पश्चिम भारत की धोर सावस्यक प्यान नहीं दिया।

दिल्ली की जूट— दिल्ली की दशा बरावर बिगइली गई। १९४३ ई० में जाटों ने सफ्दरज्ञग की सहायता से पुरानी दिल्ली के कई मुहरके लूट बिये। यहुत से लोग डर के मारे ह्यर उधर आग गये। दिल्ली की जनता बहुत समय वक इस लृटपाट को 'जाटगर्टी' के नाम से याद करती रही। '

इसी समय चलराम ( चालू ) जाट दिली और आगरा के बीच लूट करने लगा था। उसने चलुभगढ़ में एक किला वनवाया, जहाँ से वह दूर तक थावे करता था। २ र नवाचर, १०४२ है ॰ को चालू मार डाला गया और चलुभगड़ के किले पर सुस्तक्षानों का अधिकार स्थापित हो गया।

मश्हरों भी बज पर चढ़ाई— जनवरी, १७४७ हुं० में मरहतें वे वज पर पनाई कर दी चौर दीन, भरतपुर तथा हुम्देर के गर्दो को घेर खिया। गुरजमन इस समय दुम्देर के किले में था। भरदार होण्कर के पुत्र सर्देशन

जहुनाथ सरकार—भाल आफ दि मुगल एम्पायर, जिल्द १, प्रष्ठ २७१।

की अध्यपना में मरहठों की सीज ने कुम्हेर पर आक्षमण किया। किले में आग लग जाने से खंडराव की मृत्यु हो गई ( १४-२-१७४४ )। उसकी नी रानियाँ चिता में जल कर सभी होगई । दसमी कहिस्यावाई थी, जिसका नाम पर्मपरायणा रानी के रूप में भारतीय इतिहास में अमर है।

जब मस्हार होस्कर ने ध्यमे द्रिय पुत्र एडेराव की मृश्यु का हाल सुना वो यह दुःख से पागल हो उठा । उसने जाटों को नष्ट करने की प्रतिज्ञ को । एडेरात का सस्कार करने के लिए पहले यह मधुरा श्राया । चाइटाह तथा स्ट्रांतमल ने भी खंडरात की मृश्यु पर दुःख मध्द किया । मई में दोनों पची में संधि होगई । स्ट्रांतमल ने मरहटों को वीस लाल रुपया देने का नादा किया । इसके श्रवावा उसने मुगल बाद्रशाह तथा मशहटों को दो करीड़ रुपया देने का भी वचन दिया । मुगल बस्त्रशाह तथा मरहठे कुम्देर होड़ कर मधुरा चले हाये ।

यहमद्शाह की कैंद्र— मुगल बाइराह थी नीलि थीर उसकी कायरता के कारण दिली की हालत बरायर निगवती गई। त्यानी मे पैसे की वेहद कमी हो गई। सिपाहियों को महीनो तक तनलाह न मिलती भी, जिससे लेना में प्रसंतीय बढ़ता गया। याही परिवार भी पैसे में तबाह हो गया। साही रानियां भी वैसे में तबाह हो गया। साही रानियां भी वैसे में तबाह हो गया। साही रानियां भी जैसी तुरंगा इस समय हुई वेसी पहले भी न हुई थी। अब की ने हिटी के समीरों यो लूटना शुरू कर दिया। नये वजीर से कुछ करते-परि न ना। यून्त में 1944 ईंग में महर्श के सहस्तराख से इसद नया कार बना । यून्त में 1944 ईंग में महर्श के सहस्तराख से समद नया बजीर बनाया गया। उसने विश्वालयात कर महस्तराख और उमकी माँ को कैंद्र कर लिया और बहादुरशाह के पोर्स को स्वालमगीर दिवीय के नाम से महाद वना दिया! इसाद को इस कार्य में मदद देने के कारण मरहरें। से जाट, सावपूत, हरेंसे लेवा था श्रव के नवाय—सभी नाराज हो। यो।

श्रन्द्राली का आक्षमण्—द्वमाद ने १७१६ हुं० से पंजाब पर रक्ता कर लिया, निससे श्रन्दाली बहुस नाराज हो गया । उसने गुरू वहीं कीज केल भारत पर चहाई कर हो । धगले साल वह दिही की भीर वहां। रहेले भी उससे मिल गये। इमाद डर गया थीर उसने घटदाली को झाम समर्पेण कर दिया। धन भैदान साक था । धन्दाली की कीज ने दिही ग्रहेंच कर सुद्रमाद श्रुक्त कर दी भीर पनी मानी लोगों का घरार श्रष्ट पहुँचाये। श्रज में अब्दाली का प्रमेश — मस्हठों की बड़ी कीज दिख्य में ही उल्लाभी हुई थी। पेरावा की असकत नीति के कारण क्रेंगे जो द्वारा मरहंगे का मजबूत जहाजी बेदा 1948 ई के में नष्ट कर दिया गया। गालिगर से अंवाजी की अध्ययवा में सरहंगे की केवल चीन हजार कीज अव्दाली के मुजबर्क में पहुंचा। खंदाजी करिदायाद में पिर गया और वहाँ से किसी तरह भाग कर उसने माशुरा में अरखा ली। स्टाजमल में सहायता की याचना की वाई। पर स्टाजमल मरहंगे से बहुत विश्व हुण्या था, अब. उसने उनका साथ कि दा वा वह कुन्हेर के किलों में चला गया। २२ कर्जरी, 1949 की अव्दाली दिख्ली से दिएया चलकर मंज में सुता। मरहंगे और जाटों की अापसी अन्यत का असने पूरा लाभ उठाया। रहेलों का सरदार नजीव था, तिसकी पूरी महर प्रवत्तालों की सास हो गई। मुगल बजीर हमाद उससे पहले ही मिल गया था। इस प्रकार सारी स्थिति की अनुकूत देखकर अन्दाली ने जाटो तथा सरहंगे की शिक्त को नष्ट करने तथा अधिक से अधिक धन मास करने का सक्वर इक किया।

यक्ष नगइ में जारी को परास्त करने तथा उस नगर में खूट-मार करने के बाद प्रव्हाक्षी-में प्रपने दो सरदारी:—बहात्वाँ और नजीव को २०,००० सिपाही देकर उनसे कहा—"जारों के हलाकों में पुस पदो और उनमें लूटो-सारी । सथुरा नगर हिडुचों का पहित्र स्थान है, उसे पूरी तरह नेश्वान्द कर दो। स्थानरा तक एक भी इमारत खडी न दिवाई पहे। जहाँ कहीं पहुंचों कर्ज-साम करों भीर लूटो। लूट में क्रिसको जो मिलेगा यह उसी का होगा। सिपाही लोग काफिरों के सिर काट कर लावें और अधान सरदार के खेमे के सामने डालसे जाँव। सरकारी रजाने से अत्येक सिर के खिए पाँच रुपया हुनाम दिवा जांवगा।"

मधुरा की वर्षादी - जाटों के हटने पर श्रक्षमानों को सपुरा नगर के बर्मद करने का पूरा मौका मिल गया । 1 मार्च, 1949 ई॰ को उनकी सेना सरिवाद मधुरा नगर में पुस पढ़ी । उस दिन होखी का त्यौदार था। बार घंटी तक खगावार हिंद खों की मार-काट क्या अन्य अववादार होते रहें । हिंदू जनता में पुजारियों की संक्या वहीं थीं । नगर में जो थोड़े से मुस्तक्रमान वह वह जनता में पुजारियों को संवादा । मेंदिरों की मुर्तियों को तोड़ने के बाद उन प्रतिमाधों को गेड़ी की तरह उदावा जाता था। यन लटने के बाद महान नए कर दिये जाते थे और फिर उनमें आग कमा दी जाती थी। ३,००० मानव प्राधियों की हत्या करने के बाद जहानकों नजीव के सेनावित्य में भीज को सपुरा खोड़कर चला गया। चलते समय वह सिपाहियों में कह गया- "भन्न जो हिंदू मधुरा में चवे ई उन्हें भीत के घाट उतार दो। हमके किय तुन्हें एक खाल रुपया इनाम दिया जातेगा।"

नजीय चौर उसकी क्षेत्रा तीन दिन तक प्रश्नुरा में चौर ठहर कर लूट-मार करती रही। गड़ा हुमा धन तक खोड़ कर निकलता लिया गया। क्षित्रनी क्षियों ने च्यनरी हुस्यत क्षाने के लिए यसुना को गोड़ में दारय की; कितनी ही हुआें में हुय मरी। जो वर्षी उन्हें चक्कान लोगधपने माय उड़ा से तये चौर उन्हें मुख्य से भी क्षिक यातनायें भोगने को वाय्य किया?!

गुक प्रत्यवद्दीं सुसलमान ने लिला है कि "सङ्कों और बाजारों में सर्वप्र इखाल किये हुए लोगों के धड़ पड़े हुए थे और सारा राहर जल रहा था। किवनी ही हमार्से धराशायी कर दी गई थीं। यमुना नदी का पानी नर-संहार के बाद माल दिनों तक लगातार लाल रंग का बहुने लगा। नदी के किनार पर हैरानियों और मंगासियों की बहुत सी ऑपड़ियों थीं। इनमें मं इर ऑपड़ी में साथू के बटे हुए निर के मुँह से लगा कर रावा हुआ गाय का करा निर दिखाई पड़ता था।"

जहानकों मधुरा से बल कर नृत्यावन गया और वहाँ बैज्यकों की बड़ी संद्या में हत्यायें की । उपयुक्त अध्यक्ताति व्यवनी द्वावरी में लिखा है कि "जिथर नजर जाती सुदीं के देर के देर हिमाई दहते थे । 'सहकों से निकलना

जदुनाय सरकार—फाल जाफ दि मुगल एंपायर, विवर २, अ० १६, पृष्ठ ११७-११६ ।

त्तक मुरिक्रल हो गयाथा । लाशों से ऐसी विकट दुर्गेष धातीथी कि सौँस लेना दुभर हो गयाथा।"

महायन और युन्दायन की लूटे—12 मार्च, 1949 है । का श्रवस्थाह श्रव्हाली स्वयं मधुरा रहुँचा। यहाँ से यमुना पार कर उसने महायन मे देरा डाल दिया श्रीर यहाँ भी लूट-मार की। यह मोकुल को वर्वाद करना चाहना था, पर यहाँ के साहसी नामा संन्यामियों के सामने उसकी दाल न गली। ४,००० नामा लोग अभूत रमा कर चफाना सेना से लफ्ने को निकल पड़े। यहाँप मुं लगभग २,००० नामा मारे गये पर साथ ही उन्होंने निकल पड़े। यहाँप मुं लगभग २,००० नामा मारे गये पर साथ ही उन्होंने को भी युद्ध-भूमि पर सुला दिया। श्रव्य में स्वव्याली ने श्रपनी फीज नाम्हल नष्ट होने से चन गया। महायन के लोग की नामित के लोग में हैजा फीलने के कारण श्रव्याली के लिपाही मरने लगे। श्रवः यह शीघ्र ही यहाँ से दिलों के किए चल पड़ा। रास्ते में युन्दावन को चार दिन तक पुनः लूटा-भूका गया। मधुरा, युन्दावन चादि स्थानों से श्रव्याली फो लूट में लगभग १२ करोड राये की पनराशि प्राप्त हुई, तिसे वह तीस हजार घे हों, खबरों और उद्देश में लाद पर की पनराशि प्राप्त हुई, तिसे वह तीस हजार घे हों, खबरों से चफगानिस्तान ले गया। इसके पतिस्क वह कितनी ही कियां को यहाँ से चफगानिस्तान ले गया।

मुसलमान लेपकों ने लिप्ता है कि घटनाली के द्वारा विश्वंस हक्षत बढ़े पैमाने पर किया गया कि धामरा से दिही जाने वाली सकक पर एक स्तेपदी तक ऐसी नहीं दिलाई पद्मी थी जिसमें कीई ब्राइमी जीवित वच ग्या हों। जिस रास्ते सं घटनाली बज में झाया और किर जिस मार्ग से लीटा उन रास्तों पर वो मेर धनाज या चारा तक मिलाना हुलोम हो गया !!

२१ प्राचं को श्रकतान सेना श्रातरा भी पहुँची और उसने वहाँ के किस पर श्राक्रमण दिया। सड़वी हुई लागों में श्रफतानों में हंजा फैतने के दारण श्रव्या तो से तेना को श्रागरे से बुद्धा लिया। श्रव वह श्रफतानिस्तान को लोट पढ़ा। रहेजा सरदार नती-बकों को श्रद्धाली ने दिही ना प्रशासक बनावा प पंजाब में श्रद्धाली ने श्रपने लड़के तैस्ट, तथा सेनाए विज्ञानरों को निसुक्त किया। यह जहानलों एक बार फिर जाटों के राज्य में रुपया उनाहने के लियू पहुष्पा। उप उसे वहाँ मनचाही रक्तम न मिली तो यह मधुरा नगर पर फिर इट पड़ा थीर लूट रासोट करके दिही वापस गया। इस प्रकार १७५० का वर्ष महाँ भीरण पर्यादी का साल हुखा!

जदुनाथ सरकार—वही, पु० १२०-२४ ।

प्रस्तुलि का पुनः स्थाप्तम्या— महूं, १७५० हूँ० में मरहठां ने सागरा पहुँच कर सूर्यमल से समभीता कर लिया । श्रम वाटाँ की महावता से उन्होंने रहेलों से किर होमाल होन लिया । इसके वाद उन्होंने रिष्ठी की वा पेरा । रहेला सरहार नजीव ने श्रम करना जिला न समम कर संध्य कर हो। जायेरा । तहेला सरहार नजीव ने श्रम करना जिला न समम कर संध्य कर हो। जायेरा वाहता था कि यह प्रश्राक्षी से मिल कर मरहठों के साथ प्रक स्थापी सचि कसा दे, परंतु मरहठे इस पर राजी न हुए। दिली पर स्थिकार करने के बाद मरहठे पंजाय की मोर नहें । प्रस्तानी का सहका तैम्र तथा जहानकों भाग कर सिंच नदी के पार चले गये । स्वत्र प्राप्त पंजाय का सरहठीं ने श्रम करा सहका स्थाप प्रतिनिधि नियुक्त किया। इस प्रकार मरहठीं ने ब्यदाली को स्थाप। इस प्रकार मरहठीं ने ब्यदाली को स्थाप। इसर प्रमु वना विविधि

धनदूबर, 1>१६ ई० में रूड्याजी ने भारत पर फिर चड़ाई की । मरहठे रहेलों सभा खन्म के नदान के विलाफ लगहयाँ में उलके रहे और खपनी शिक एनं समय को नष्ट करते रहें । इसी समय दुमाद ने बालसमीर की हत्या कर उमके ध्यान पर कामनदग्र के धोते को दिली का नाइशाह चना दिया। परंतु मरहठों ने खालमगीर के लक्ष्म को 'शाह्यालम' के नाम से धारशाह स्वीकार क्या । इ जननरी, १७६० ई० को खब्दाली को फीज से मरहठों की मुठभेष दिली के सामने हुई। मरहठों का नेना दचानी हैस लकाई में मारा गया। धारदाली ने दिली पर पूरा करना कर लिया । इसाद दर कर भरतपुर भाग गया। धारदाली ने फिर दोग पर खाक्म खिला । उस समय सूरजमल नहीं था। मरहठों की सेना का नेतृष्य धन मरहार ने प्रहच किया चीर नद दिली की चीर चल पहा। धन्दाली दोबाय की धोर बीट गया चीर बन्द्यशहर में उसने खपनी धाननी बाल ही। बन दोनों धोर से पुद की

दिष्ण में सदाशिवराव भाक मरहरों की एक वर्दी सेना लेकर का पहुँचा। उसने कफगानों के रिखाफ राजपुत राजायों से सहायता माँगी, पर वह उसे प्रास न हुई। भाक ने चिना क्षिक प्रयास के दिशी पर कम्बा कर जिया। वस मरहरों भीर कफगानों के बीच लड़ाई राकने के लिए सिंप की वर्धा चलने लगी। इस पर ग्रावसन नाराज हो गया और वह मरहरों में कला होकर वापस चला गया। संघि की नोवाच चल रही भी वह भी निष्मल हुई कीर पुद कविवार्य हो गया।

पानीपत की युद्ध- १ नतम्मर, १०६० ई० को पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में मरहडां क्या क्षणानों की फीज था वर्टी । नरहटों की सेना ४४ हजार थी, जबकि श्रन्थां की पास ६२,००० फीज थी। उसे रुहेलों का पूरा सहयोग प्राप्त था। दो महीने वक होनों श्रीर की सेनाएँ विना युद्ध क्रिये ५६ रहीं। १०६२ ई० के प्रारंभ में प्रमासान युद्ध हुखा, जिसमें होना दकी का भारी सहार हुआ। श्रन्थ में मरहठां की हार हुई श्रीर उनके कर वे से सिक मारे गये। बहुदेर सैनिक समय सूरकमक मधुरा में ही विवसान था। २० मार्च की श्रन्थांची दिही से वाइस पह तथा। दिही का श्राप्त की श्राप्त की स्वारं युद्ध से सिक स्वर्ध सूरकमक मधुरा में ही विवसान था। २० मार्च की श्रन्थांची दिही से वाइस पढ़ तथा। दिही का श्राप्त प्राप्त रिवर ने अने श्रिप की प्रनाय करा होरे में भी उसने श्रवम प्रविचिध नियुक्त कर दिया।

मधुरा का शांति-सम्मेलन — पानीपत के युद्ध के बाद भविष्य में ग़ाति नगांवे रक्षने के उद्देश्य से मधुरा में पुरू समा हुई। इसमें श्रक्तगांता out रहेंबी के श्रविरिक्त जाट, मरहदा तथा मुगल प्रवित्तिथियों ने भी भाग विषय। । पाण्या इस सम्मेलन का कीई स्थापी प्रकान निक्ता। सुरक्षमक शांति के एक में पाण्या श्री स्थापी प्रकान निक्ता। सुरक्षमक शांति के एक कार वहाना चाहताथा। खांद्री, ६९ में ही उसने श्रागरे का किला की लिया श्रीर क्षमले दो वर्षों में जाट सैनिक शक्ति को बहुत मजबुत कर लिया।

सूरजमल की मृत्यु — ज्यागरा जीवने के बाद स्ट्यमल ने सेवात पर भी ज्ञान अधिकार स्थापित कर लिया। वहाँ से वह गुदगान की जाँ र बन्ने लगा। वह बाहता था कि हरियाना प्रवेश को भी जीत कर उसे प्रज सें मिला लिया नाय, परत स्ट्रं स्ट्यमल की यह इस्का प्रित न हो नकी। गाँ ले उनके कहर था थे। इस समय रहेले की शिक्त भी बहुत यही चदी थी। उनका सरदार नजीज दीधाज तथा दिही प्रदेश न स्थामी वन गया था। शहरा के पास रहेलों ने स्ट्यमल पर ज्ञानक आवमण कर दिया। स्ट्यमल के साथ इस समय इनेतिन ही सिपाही थे। उनकी सेना ज्ञाहरित् के नेतृत्व में पीछे थी। इस मैंकि की पाकर शत्रुमों ने स्ट्यमल को समाह कर हाला। किर उसके किर को आं हमें छेद कर जाद सेना को दिखाया गया। जाद साग अपने प्रिय राजा का इस प्रकार अन्य देखकर हनप्रभ हो गये! उन समय रहेलों में पिना युद्ध किये ही वे यायर चले संये।

जवाहर(सिंड (१७६२-६८ ई०)-- म्रामल की ऋषु के बाद उसमा पुत्र जवाहरसिंड मज का राजा हुया। यह बढ़ा बढ़ाबुर था, पर उसके बर्बाव से दुष्प प्रमुख जाट सर्वार नाराज हो गये। यदनसिंह और सूरजमल ने भवने समय में योग्य और साइसी जाट सरवारों को रामन में दुँचे पद प्रदान किये थे। उनकी सहायता से चाटों का एक प्रवृत्त सगटन वैयार हो सका था। जाट सेना में कई अच्छे युरोपियन देमायति भी रखे गये थे। नये शासक जवाहर-विह्न ने सैन्य-संगठन में परिवर्षन किये। भव विदेशियों में केवज दो क्सान समस् कथा मेंडक रह नये।

नवस्वर, १७६४ ई० में जवाहरसिंह ने दिली पर हमला बं.ल दिया। वर्धों इस समय रहेको का श्रधिकार था। जवाहरसिंह ने मरहठा श्रीर सिपसी में भी सहायक्षा जी। बीन महीने कक दिली का घेरा पढ़ा रहा । इसी बीच मरहरों के नेता मरहार ने ख़ुपके से रहेजों के सरहार नजीव से सुखह कर जी। जयपुर के राजा सथा जवाहर का छोटा भाई पूर्व कुछ जाट सरदारों ने नी नजीय को भीवरी मदद पहेंचाई । इसके परिखामस्वरूप जवाहरसिंह की दिली का थेरा इटाना पड़ा । यह अब धपने विरोधियों सं बहुत रुष्ट हो गया और जीवन पर्यन्त उनसे बदला केने के ही प्रयत्न करता रहा। १७६४ ई० में जयपुर के शासक से जवाहर न युद्ध छेप दिया । इस लदाई में दोनों भीर के बहुस से बीह सैनिक मारे गये। जून, १७६८ ई० में जवाहरसिंह के एक सैनिक ने धागरा में उसका वध कर डाला । उसकी सुख़ से जाट-शक्ति को वडा धक्का पहचा ! जवाहर के उत्तराधिकारियों में पूंता कोई न हुआ जो विस्तृत मज-प्रदेश पर जाट बसा की जमाये रखता । जारों की शक्ति घटती गई और घीरे-र्घ रे दनका शक्तिकार क्षेत्र भी सीमिल हो गया । जाटी के घरेल मगढ़े उनकी शक्ति को विश्वज्ञानित करने से सहायक हुए। रहेली के प्रायस्य तथा सरहस्र रान्ति के पुनदाधान से भी जाट शक्ति का द्वास हो गया।

त्रज्ञ की शासन-व्यवस्था— बहुनसिह के समय से लेकर प्रवाहर-सिह की मृत्युवर्यन्त विस्तृत ज्ञज्ञ मदेश पर जाटों का श्राविष्यव रहा। ये तीनों शासक बीर खीर प्रतिभाशास्त्री थे। यहाित सरकालीन राजनैतिक परिस्थितियों क कारत इन्हें श्रतिक लड़ाह्यों में भाग लेना पड़ा ती भी वज प्रवर्ध भी रहा तथा यहाँ को शामन-व्यवस्था की चौर हुन्होंने पूरा प्यान दिया। बक के शायन-कथंथ में जाद शासकों के इसर सनेक उपयोगी वार्ष किये गये। श्रवक्य के राज्य-काल में जो भूमि-व्यवस्था हुई थी उसमें चया कई परिवर्जन किये गये। श्रवक्यर के समय में एक बड़ा परमना सहार था। उसके सब चार आग क्रिये गये—सहार, ग्रेरमद, कोसी तथा शाहपुर। मंगीयना परगना भी हो भागों में वॉट दिया गया, जिनके नाम सोख तथा सोंसा हुए । फरह का एक नया पराना वना । मुरसान, सहपत्र धौर मॉट के पराने भी सम्भवतः इसी समय वने । - धज प्रदेश के धम्य जिलों में भी इसी प्रकार के परिवर्तन किये गये हैं ।

जाटा की शासन-स्ववस्था धन्य भारतीय राजाधों-जैसी ही थी। प्रभावजाती जाट सरदारों को जागोरें दो गई थीं। ये सरदार केंद्रीय कोप में मालगुजारी पहुचाते थे और राज्य की रचा में सहायवा देते थे। इस काल में खुद प्राय होवे थे। इस काल में खुद प्राय होवे थे। इस काल में खुद प्राय होवे थे। सत्तर थे पुरू घन्यों की जार रतना धनिवारों था। जाट सैनिक वीर धीर साइसी योदा होते थे। धनेक खुदों में जाटां ने धपने शीय का परिचय दिया। इनके खुद का डग पुराना था। परन्तु धीरे धीरे यह खुद में पाने का कि तथा कि तथा कि सुद खुद में प्रायत कि तथा कि तथा कि तथा कि स्वायत कि सी तथा कि तथा कि सी सिक खिला देते थे। उक्त सीन 'शासके के राज्य काल में भरवपुर, दुनरेंदर, दीग धादि स्थानों में मजबूत कि तो तथा धन्य इसारती का निर्माण हुया। जाट राजाधों ने प्रज के सारकृतिक स्थलों की राज्य काल में मत्वपूर्य योग दिया वह इतिहास में चिरस्यरणीय रहेगा। मधुरा, वुन्दावन, गोवर्थम, कामक खादी श्रवे के सार मने ब्यानी का मी तथा हम के सामिय में चुत वहीं कार्य हमारतों के साथ में चुत वर्षी। वहीं क्राय इमोरतों के साथ में चुत वर्षी। वहीं क्राय इमारतों के साथ कई कलापूर्ण खुतियों भी बनाई गई।

पर्वती जाट रासिक— जनहरसिह की सृत्यु के याद उसका द्वीरा माई रतनसिह सासक हुआ। वह घरने प्रवेज के विवरीत आसामस्सर राजा था। १७६६ ई० में उससे युन्दानन की याता की शौर यहना के दिनारे एक वहे उसस का आयोज किया। इसमें चार हजार नतीवर्षे हुलाई गई।। उससे गातीई रूपानट नामज एक बाह्यण की घरने कीय का यहन सा धन साँच दिना पढ़ करा प्रवेच की उन्हों सरमाती व्यवसा था। उसने रास्तिवह को जातन रहन पर की आतन दिना था। कि उसे वारस प्रवेच की बात दिना । एक दिन यह राजा को मामूली धातुषा से सोना वना देने का हुनर दिना रहा था। इसी यीच मीका एक उस बुताई ने रतन पह हो मार दाला (म् व्यक्ति, १७६६ ई०)।, राजा के मीकरों को जय हुस हुईटना का पता कला जो उन्होंने गुर्मीई को भी समान कर दिया।

६. ड्रेक व्लावमीन-मधुरा गजेटियर (इलाहाबाद, १६११), पूट २०१।

रतनसिंह का पुन केसरीसिंह भभी बहुत छोटा था । भन्न रतनसिंह का भाई नवलसिंह सेना की सहायता से राज्य का श्रपिकारी हो गया । इस पर उसके दूसरे भाई रखाजीवासिंह ने कुछ छोगों को भड़का कर उन्हें अपने पस्तु से कर लिया। इस सरह घरेल भगाई का प्रारम्भ हो गया।

रयाजीवसिंद ने मरहरों से भी सद्दायता प्राप्त की । 1968 ई॰ में नये पेशवा माधवरान ने एक बढ़ी कीज उत्तर भारत को भेजी। इनमें रामधद तथा संगोजी थिये का खंदका महाइजी खादि धनेक योग्य मेनाधित थे। छहेलों ने भी मरहरों से सर्वि वर जी। दे सार्थ, 1990 ई॰ के दिन रचाजीवसिंद न मरहरा सरदारों से मेंट की। उसकी तहायदा से मरहरों की तीस हजार सेना ने इन्हेंद को थेर लिया। नवलिंग्द हम समय जीन में था। मरहरा सेना ने इन्हेंद क बास-पास वाकी वर्षायी की।

सोंप-ब्रहींग का विनासकारी युद्ध-मरहतं ने ध्रपनी कीज का उन्ह भाग तथा वडी तोपों के साथ तुकोशी होएकर को मधुरा भेशा। उनका इराहा होकाद पर श्रधिकार करने का था। इसी बीच नदलसिंद दींग से गोयर्थन की क्षोर चला। साँख के पास पहुँच कर उसने सरहठों पर आजमण करने का विचार किया। कतान समरू तथा मैडेक ने उसे समभाया कि इस समय युद्ध करना ठीक न होगा, परतु उनकी यह राय स्वीकार म हुई । दानशाह तथा नागा लोगो के नेता गुर्सोई बालानद ने गुद्ध का समर्थन दिया । आखिरनार दो हजार प्रइसवारों के साथ दानशाह ने मरहता पर हमला बोल दिया (६ वर्षेत, १०७० ई०)। मरहरो ने जाट सेना को निर्देयता के साथ नष्ट कर दिया. बचे पुचे लोग भाग गये। सदलसिंह सुद भी मैदान छोड कर भाग गया। बसान मैंडेक भी यदी इंदिनाई से प्राण यदा सका । जार सेना का उचित सचातन न होने के कारण ही जाटों की यह हार हुई। इस युद्ध मे लगभग दो हजार जाट सैनिक मारे गये और एक बड़ी संस्था में धायल तए। उनके दो हुजार घोड़े भीर तेरह हाथी मरहटों के हाथ लगे। इस युद्ध में भनेक शरबीर जाट सैनिक भी काम बाये। इनने योदा किसी दूसरे गुद्ध में नहीं मारे गरे वे । मत्रलसिंह की खदरदशिया का ही यह परियाम था कि जारों की प्रयत्न शक्ति इस प्रकार नष्ट हुई । अवलसिंह धर्दान हीना हुआ डीन नान ह्या। सरहरों ने उसका दीग तक दीक्षा किया। वहाँ सं जीट कर सरहरा सेना सवस में जमा हुई और दोषाय पर बाक्सरा बरन का कार्यप्रम पनाया अतेलगा।

ध्रत्र सरहरों का सिक्षा उत्तर भारत पर पूरी तरह जम गया । पेशवा माधवराय वहा नीतिङ्गाल था । उसके सहायकों में भी नामाफडनील पादि वीग्य एकि थे। इस वीच उत्तर में सिधिया धीर होल्कर के थीथ एए मन्स्टाव पैदा हो गया, जिससे मरहठों की शक्ति को काफी घका पहुँचा। परंतु यह स्थिति घधिक समय तक न रही। । १७०० ई० तक दोषान का एक वहा भाग मरहठों ने जीव लिया। नजीत की सृख्यु के बाद रहेले भी उनसे मिल गये धीर मरहठों को जीव लिया। नजीत की सृख्यु के बाद रहेले भी उनसे मिल गये धीर मरहठों को जीव लिया। नजीत की सृख्यु के बाद रहेले भी उनसे मिल गये धीर मरहठों को दिल्कर धाय का नवाव भी घवड़ा गया। १७०१ ई० में मरहठों ने हिंदी पर भी क्वत पर लिया। मुगल वादशाह शाहश्रालम ने बच्च पाय पित की मरहठों के हाथ सौंप दिवा। मुगल वादशाह शाहश्रालम ने बच्च पाय पित की मरहठों के हाथ सौंप दिवा। मुगल वादशाह शाहश्रालम ने बच्च पाय परिकार की साम सौंप दिवा। मुगल से पटान लीग हट गये थे भीर मही तिक्ख जोग धापी गड़ियों वनाने लिये थे। सिन्दों ने धीर-धीर पंजाय पर ययना थिकार जमा लिया धीर धापी सेना का धप्ला सगठन कर लिया।

हम प्रकार श्रव सरहडों की शक्ति उत्तर भारत में सबसे बड़ी चढ़ी थी। परन्तु हुर्भाव से १६ नवंबर, १७७२ ई० को साधवराव वेशवा की सुरतु हो गई, जिससे मरहरा तांकत को गहरा धहा पहुंचा। माधवराव के बाद उसका होटा भाई नारावशराव देशवा हुचा, ५र श्रॅंग्रे को क वृद्यंग्र से वह मारा या। (२०-६-७३)। श्रव उत्तराधिकार के लिए सरहटों में गुह-कता ने जीर ५७८-१ । श्रव उत्तराधिकार के लिए सरहटों में गुह-कता ने जीर ५७८। वानावहनीस धादि सरहारों ने नारावशराव के शिशुद्धन सवाई माधवराव का ५ए लिया, ५रन्तु श्रन्य हुछ मरहटा सरहारों ने श्रॅंग्र को के साथ मिलकर राधोवा का एक लिया। इस श्रापसी मताई में श्रॅंग्र को को प्रपत्नी श्रांक का अच्छा मौका मिल गया। बगाल, रिशार क्या दहीसा में तथा त्रिष्ण के हुए भाग से उनके देर सकदानी का माज के थे। श्रव उन्दें उत्तर भागत में भी श्रवणी वाकन वहाने का मीड़ा मिल गया।

जाट शक्ति का पतन— बादों की शक्ति दिन पर दिन चीय होती जा रही थी। उनके योग्य सेनावित मारे जा चुके थे। अब का नवा हंग इस समय भारत में प्रचलित हो चुका था कीर श्रमेक देवी राज्यों में उसे श्रपनाया जा चुका था, परंतु जाटों में युद्ध की अरानी हो परिपाटी जारी थी। उनके दो यूरोपीय कहानों में से मैडिक 190२ में जाटों को होइकर मुगर्जी से जा मिला। इसके दो साल थाद समस् भी चला गया।

रुहेलों से पुद्ध--धानशाह की ग्राध्यवता में सितम्पर, १०७३ में जाटों ने मुगल बादशाह के खिलाफ सुद्ध हेडू दिया। शहररा के पास सुस्तवमानी सेना ने वारों को प्रास्त कर दिया धीर उनके सामान को एट लिया। दनकार के पास फिर युद हुआ, जिसमें सजीगड़ के चंदू गूजर धीर वारों ने सुगल सेना का मुकायला किया दरन्तु रहाँ भी जारों की प्रास्त पहुँ धीर जारों ने सुगल सेना का मुकायला किया दरन्तु रहाँ भी जारों की प्रास्त पहुँ धीर जारामा १००० जाट सिपादी मार गये। अब मुगल मेनावित नजक ने मीका पाकर जारों के राज्य पर पामा गोल दिया। बाउमाह मे महुँचने पर मिनल यथा हीरासिंह नामक जाट सदार उससे मिल गये। इनके मिलने में नजकरार की हिम्मत चहुत वह गई। अब जाट लोग बाउमाह कथा उसके दिवसे के भाग से हटने जारे। नजजतिह के पास आव ऐसी हीनिक राफिन थी जो विरोधियों का मुकायला कर सकती। नजकरारों को सील ने मज अनेश की विशेष की भी गाँव उसे रास्ते में पहुँ वे सूरे धीर जलाये गये। रहें जो नीव वालों के कितने ही मविश्वों की मार कर ला हाला। जाट मेना इतनी उस गई थी कि वह कई लाह मैदान होड़ कर भाग गई। राजा नजजिवह ने होडस के समीप कोटनन में अरस्य जी। परन्तु दुध दिन बाद वसामान के समीप गांगाय। नजकताँ ने अपना सेमा सरसाना से साल पूर्व सहार में वाल दिया।

चरसाना का युद्ध — ३० सबन्बर, ३००३ के दिन बासाना के समीप जाटों सीर मुगलों में धमायान युद हुआ। समस्य नाट मेना का नेमृत्य कर रहा था। इसके घरितिक वालानंद गोलोंई के साथ पाँच हजार नामा जाटों की तरफ थे। योच में नवलिंस्त यएने चुने हुए तिपादियों के साथ था। मुगलों की लीज में पाँच हजार लगाइ रहें ले क्या को सीरय में युक्त वार थे। तेपलर के याद युद्ध मारम्भ हुमा सीर शाम तक भयानक मारकार होती रही। नवलिंस्त के निकल भागने पर जाट फीज का उस्ताद भंग होगया। हो भी समक्ष बराबर लड़वा रहा और उसने मुगल सेना को विवर्स विवर दिया। उसके सहायक जोपराज के परास्त होने पर समक्ष भी यबका गया। यात में मेदान नकफ के हाथ रहा। लगभग शे हजार जाट सिपादी स खदा में मारे गये, जब कि विरोधी एय के दो हजार तीन सी भादमी मेरे बीर सावल हुएँ।

जबाइरसिंह के समय तक युवभगड़ जाट राज्य की उत्तरी सीमा मा महत्वपूर्ण केंद्र रहा था।

<sup>=.</sup> सरकार-यही ३, प्र° ६६ ।

मगल सेना ने नवलसिंद के खेमे में पहुंचकर उमे लुटना शुरू किया। इस लुट में उने अपार संपत्ति मिली । साथ ही जाटों का तोपलाना, हाथी, धोड़े मोर करेंद्र भी उनके हाथ जगे। बरसाना का नया शहर भी लूटा गया भीर उमे पूरी तरह बर्बाट कर दिया गया। सगभग भगते सौ साल सक बरसाना उपेक्तित भारत्या में पड़ा रहा । मुगल सेना कई दिन तक बहाँ पड़ी रही । इसके बाट वह बावस औरी और सस्ते में कोटवन पर भी उसने करता कर विया । ११ दिसंबर, १०७३ को धागरा पर भी नजफर्यों ने ग्रधिकार कर लिया। शागरा का किला वर्षों से जाटों के मधिकार में था। परन्त वह अय उनके हाथ से निरुत्त गया । यरसाना की हार तथा वलभगढ़, कोटवन, श्रागरा मादि किलों के हाथ से निकल जाने पर जाटों की शक्ति यहत कमजीर हो गई। उनके दो योग्य सेनानायक समरू श्रीर मंडेक भी शत्रुश्रों से जा मिले। १७७१ है • में नजफ ने जाट प्रदेश पर फिर धाक्रमण किया और कामा (कामवन) पर भ्रपना भ्रधिकार कर लिया । कामी इस समय जयपुर के शासक के श्रधीन था । नजफ के सेनापित श्रफरासियावलाँ ते इसी समय सादाबाद भौर जेवर के प्रगना पर श्रविकार कर लिया धीर तीन महीने वाद रामगढ के मजबूत किंदी पर भी कब्जा कर विया। कामां की जीवने के लिए जयपुर के राजा धीर जाटों ने सिककर प्रथान किया। सरहतो ने भी उन्हें इसमें सहायता दी। काफी समय के युद्ध के बाद मुगलों से कामां जीन लिया गया।

स्राजीतिसिंह— नयक्रमिह की सृष्यु (१० सानस्त, १००४ है०) के बाद रुदेखा सरहार रहीसदाद ने नवलिमह के बातक पुत्र केसरीसिह को डीता के सिहामन पर बैठा दिया और नवक्रसिह के सारियों को भगा दिया। जब रचानीतिह को कुन्देद में यह सब जात हुआ वच वह डीन की तरफ चक्र पड़ा। उसने रहेकों से बीत को हीन सिवा। युद्ध से लगभग चार हजात हुआ को ने के से लगभग चार हजात हुआ के से लगभग चार हजात हुआ के से लगभग चार हजात कहा है। जीन के सीग को किशा चहुत सामक का में बीग का किशा चहुत मजबून या। डीत के समीप ही गोवालगढ़ मामक एक दूसरा हुने या। इन होनों के सीथ जिल्ला उद्यात था। किले के क्षन्दर महल सथा सीवर सादि स्वारंत या कर्यक्ष थे। दीत का ज्याहरांत्र नामक याजार वस समय बहुत अविद था।

डींग की पतन- श्रीत के इस सहस्वपूर्ण गर को जीतने के लिए श्रुगर्की स्रीर रुद्देजों ने कई बार प्रयत्न किये थे । परन्तु आर्टी ने प्राण-पत्र से किसे

की रचा कर उसे शत्रु के हाथ में जाने से बचा लिया। दुर्भाग्य में यह रिधित श्चिक समय तक न रही। शारकी मतभेत तथा दत्तराधिकार के कगड़ी ने बाट-शक्ति की कमजोर कर दिया। १७०६ में नजफर्लों के नेतृत्व में होग का धेरा द्वाला गया । खबध की फीज से निकाल गये हिम्मतबहादर तथा उमराव-मीर मामक दो सीसाई प्रपने छह हजार साथियों वया बहाई के मामान स्टित नजफर्वों से मिल गये। दीग से कुम्हेर तथा कामां याने वाली सदकी की नाक्येंद्री करदी गई, जिसमें बाहर से किसी प्रकार की सहायता का पहुँचना बन्द होगवा । दीग के किले में सुर्वित जात मामग्री बुद्ध दिनों में दी समात हो गई। इसी समय भवंदर थकाल पढ़ा, जिससे हालत और भी विगद गई। किसे में बचा साठ हजार जाट थे। परम्त मूख से पीड़ित होने के कारण यहत में जीय सर्वी-सब बाहर निकल गये. यहाँ तक कि श्रंत में किले के श्रन्तर केवल दस हजार जाट रह गये । नजफर्जी के प्रजीभनों में पह कर दीग के बहत से लोग उससे वा मिले। युक्त दिन बाद रणवीत सह भी दीग को छोड़ बर करहेर की घोर भाग गया । ध्रय मगर्ली ने किल पर धावा बील दिया। शहर के कई भाग जला दिये गये और बेहद लुट-सार और हत्या हुई । धनेक जाट रानियो रुधा घरन कितनी ही कियों ने बलाकार के भव से धारम-हरवा कर की। यथे हुए आयों ने मुगल सेना पर घाटमचा किया और लड़ते-लड़ते वीरगाँव को प्राप्त हुए । नजफ और उसके सिपाहियों के हाथ लूट का बहतु-सा सामान लगा। डीग के पतन से जाटों की शक्ति की गहरा घटना पहुंचा।

इस प्रकार विस्तृत मज प्रदेश से जाटों की प्रभुता था चन्त हुचा। रचजीवसिंद के घषिकार में चब केवल भरतपुर का किला और उसके घास-पास की भूमि, जिसकी घासदनी १ लाख रुपये थी, रह गई।

उत्तरी दोशाय की विजय — होम पर क्रियशर करने के बाद नवफरतों ने मधुरा और घलीगढ़ जिलों की धोर प्यान दिया। प्रमुद्धर, १९७६ हैं० में क्षफरासियायदों ने मधुरा पहुँच कर यमुना को पार किया। इस समय यमुना के उम पार जाट और गूजर लोग शिक्सालों थे। इनका प्रधान राजा पूर्वित्त था। वह मुस्तान और मासनी का सासक था। नजरू और ककासियाय की सम्मिलित की जे ने पर्कर मुस्तान पर बस्बा कर लिया। राजा पूरू मासनी प्रका गया, जहाँ उसने मुगलों से संधि कर ली। इसके मनुसार सासनी वाप घन्य कुछ इलांक राजा के षाधिकार में रहे और मुस्तान पर मामलों हा धस्बा हो गया। 19-1 हैं में नज पर्यों की मृत्यु के याद दिही के शासन में फिर श्रायवस्था आरम्भ हो गई । नजफ सुराज राजनीतिज होने के साथ बहादुर सेनापति भी था । जाटो की शक्ति को पंग्र पनाने में उपका प्रमुख हाथ था । मरहटों को भी नजफ ने सुद्ध समय तक आगे बड़ने का मीका न दिया । उसके बाद अफरास्थिय मार्सक्य प्रमाश गमा । परंगु वह मरदारों के आपसी मार्सों के कारण ज्यादा दिन तक न टिक सका श्रीर सालमर बाद ही इस पद से हटा दिया गया । यदरशह शाहधालम को बमजीरी भीर श्रदृरदर्शिता के कारण सरदारों में आपसी विरोध बहुत बढ़त बढ़त गया ।

वयाना तथा अन्य जाट फिल्ली दा पतन-- सब प्रदेश में भी इस समय अध्यत्रस्था फैल गई । मिर्जा शफी को दिही से आगरा की तरफ भेजा गया। आगरा और फलइयुर सीकरी होते हुए शफी ने मरतपुर राज्य पर हमला कर दिया। उसने व्याना के किले पर पेरा जाल कर उसे पतह कर जिला (२ सई, १०८६ ई०)। फिर क्योगह रागा जाटों जी शन्य गई गड़ियाँ भी मुगलों के दान कही गई। । इसी वीच शफी और आगरा रे स्पेदार समाति के बोच कमड़ा शुरू हो गया। हमदानी ने मरतपुर के राजा रखजीव मिन्न को अपनी और मिला लिया और उसे सुरखा ना चयन दिया। हमदानी बाहता था कि आगरा और सेयात के हलाके पर उसका स्वतंत्र आधिपाय हो जाय। इसके लिए टमने अपनी फील भी पहाई। शफी ने हमदानी को द्यान के लिए सरहार सेनापित सहायता ली। । सिताबर, १००६ ई० ने हमदानी को नाजी शकी के सी सहायता ली। । सिताबर, १००६ ई० ने हमदानी ने मिजा शकी के सी आगरा में लूट शुरू कर दी। उसकी ने इसके शक ने प्रोता देकर उसे सरवा जाता (२२-१ १००६)।

महाद्वी सिंघिया— शकी की शृत्यु ने वाद अकतासिवान को मीर-बच्छी का पन मिला। परंतु उसके और हमदानी के बीच भी कापहा पैदा हो गया और वह भी तुल्व दिन बाद मारा गया (२-११-१७८४)। अब महादशी सिंपिया के उत्तर सारी जिम्मेदारी का पदी। जिम समय अकतासियाय मारा गया उम समय भुताब वादशाह आगरा में था। उसने अब महादबी को हो मजते प्रधिक योग्य और शक्तिविश्व समक कर उसकी शराय जी। यादशाह ने सिंपिया से मीरक्षशी का पन प्रदेश करने तथा साम्राय की रथा करने के सिंप्य वहा। महादुबी ने सक्काक्षीन अव्यवस्था पर काफी विचार करने के साद बाद्याह की प्रार्थना स्वीवार वर खो। वह मुगल देना को प्रधान सेनाएति भी बनाया गया। इससे बुछ पुराने मुसलमान सरदारों में द्वेष की थाग नहरू टडी। परंतु तिन्यिया ने बढ़ी बुसलता के साथ गारे कौंडों की दूर कर दिया। उसने यहाँ वक चाज़ा निकाल दी कि चिना उसकी घाड़ा के कौंडू बादगाह म मिल नहीं संक्रमा।

यालीगढ़ किले की विजय — महाद्रजी वा ध्यान प्रव धलीगढ़ की व्योर गया। यहाँ भी धकरातियान के परिवार बाले प्रपना ध्रियनर कमाये हुए थे। महाद्रजी ११ अप्रैल को मधुरा पहुँचा। लगभग = महीने तक मधुरा वधा परिवार (स्रेराव) में उत्तक को मधुरा पहुँचा। लगभग = महाद्रजी का प्रकरातियान के कुरुमन वालों के साथ श्रक्त से विवस पर्दा । उत्तने उत्तक तक कहके को वाद्रजाह से क्ष्मक देंची तिलकत दिल्लाई थी, परंतु धकरातियान की विचना किया रामा कर्डी क्ष्म हाद्रपनी के प्रति अच्छा विचार नहीं राला। ये लोग स्वतीगढ़ का किला महाद्रपनी को देना नहीं चाहते थे। उन्हें राला। ये लोग स्वतीगढ़ का किला महाद्रजी को देना नहीं चाहते थे। उन्हें

१७ श्रमद्भय को वादशाह शाहबालम भी चीरपाट श्राया श्रीर यहाँ लगभग दो मास वक रहा । इस स्थान के प्राष्ट्रविक सींदर्च के कारण इसे सिधिया ने चुना था ।

धर्मे जों से भी भीवरी सहायवा प्राप्त हो रही थी । महाद्रजी के द्वारा हम यात पर धापित करने पर धंमे जों ने विरोधियों को सहायता देना बंद कर दिया। जब आसानी से खलीगढ़ का किला मिलना किन्न होगया तप महाद्रजी ने रापनी पाटिल को ४,००० घुडसवारों के साथ खलीगढ़ पर धाकमण करने की धाना दो। कई महीनों के याद खलीगढ़ का किला सिंपिया के खिकार में या सका (२० नवंबर, १७५२ ई०)। इस किले की जीत से ४० हजार स्प्या नकद तथा जनाहरात थीर जबाई का बहुत को जीत से ४० हजार स्प्या नकद तथा जनाहरात थीर जबाई का वहुत बही सामान सरहंगे के हाथ लोग। खलीगढ़ के बदले में ग्रुस्तान का किला धक्तरासियान के कुटुनियंं की दे दिया गया तथा छुद्ध यन्य जागीर भी उन्हें दो गई। धलीगढ़ के किले में याद्रजा के पहला से कीनती जवाहरात यें, जो धक्तरासियाव को दिने गये थे। जन उनका पता नहीं चला धोर महाद्रजी को यह मालूम हो गया कि इसमें धक्तर हों के सार हों के सहसे उनसे वहां के सार सो सहसे की वह ने स्वार उनसे वहां के सार हों के सार सो सहसे की वह सार हों का हाथ है तो उसने उनसे कहां के साथ कीनती जवाहरात पहले किये।

गोसाइयों का विरोध - इस समय गासाई वंधु उमरावगीर तथा हिम्मतवहादुर वहे शक्तिशाली हो गये थे । हिम्मतबहादुर मुगल बादशाह से मिल कर महाद्वी को नीचा दिखाना चाहता था, परंतु उसके सब प्रयत्न व्यर्थ हए। महादत्ती ने उसकी जागीर का एक वड़ा भाग छीन लिया धीर उसके करने में केवल भाँमी के समीप मीट वालका श्रीर वस्तावन की जागीर रहने दी। नागा सरदार थय तुन्दावन में थाकर रहने लगा। परंतु वह चुपके-चुपके सिविया के जिस्त कार्य करता रहा । हाथरस तथा मुस्मान के जाट जमीदारी की सहायता से उसने दोधाव में धपनी शक्ति बढ़ा ली । मरहडों के सरदार कंशवर्षत के मारे जाने पर हिस्सतवहादर की हिस्सत वह गई और अपने वहें भाई उमरावगीर के साथ उसने होशाय के एक बड़े भाग पर कब्जा कर लिया । उसने शब्ध के नवाय-वजीर से भी सहायता की माँग की। महादजी को जय गोसाई की इस चाल का पता चला तब उसने घपनी फौज को दोशाय की वर्षक भेजा । गोसाइयो ने पहले सी मरहदा कीज को पराजिस कर दिया, परंत्र चाद में उमरावगीर धवनी सेना के सहित कासगंत की थीर भाग गया। लग-भग एक साल तक गासाई लोग शांत रहे परंतु फिर इसके बाद उन्होंने महादर्जी की परेशान करना शुरू किया।

. राजपूर्ती से मुठभेड़ — १०८० ई० तक महावजी जयपुर के करायों में पैसा रहा। इसके बाद उसने दक्षिण की धोर प्रयास किया । १४ जून की यह जालगीत नामक स्थान पर पहुँचा । इयके यमीप ही राजपूरी के साथ उसका भयेकर शुद्ध हुच्चा। इसमें दीनों ब्रोत के बहुत-में सैनिक मारे गये। राजपूर्तों का प्रमिद्ध सहायक मुहम्मद्देश हमद्दानी भी शुद्ध में मारा गया। विना किसी हार-चील के यह शुद्ध समास हुआ। चरानत, ३६=३ ई॰ को विचिया लक्ष्म के मैरान से दीग की चीर बीट एवा।

नयपुर के साथ युद्ध में मरहरों को शक्ति को बड़ा घड़का वृद्धा और उत्तर भारत के बहुत से निवाही मिंपिया की कीन से श्रवन हो नये ! धव उसके शत्रुधों को अपना सिर उठाने का मौड़ा मिला, परन्तु महादर्ज इससे निराश नहीं हुआ। होग में बह घरनों सेला को सुमङ्गदित करने में कला गया। नाट राला रखानीकतिह ने उसली पूरी तरह से सहायता भी। १७६० हैं० में इस्माइलयेग नामक सरदार ने खागरा पर श्रिप्तार कर खिया धीर निषया थी कीन को घन्यत के उस पार नाने पर विवस किया। रहेला महरार गुलामकादिर भी इस्माइलयेग से मिल गया। गुलामअदिर ने १६ शब्दुबर नो दिल्ली वर शानमण कर दिना। उसने मुगल माद्रवाह श्रीर उसनी येगमों को मधंकर यानमण कर दिना। उसने मुगल माद्रवाह श्रीर उसनी येगमों को मधंकर यानमण कर निना ने सहाह कर गुलामजिद के

महाद्वी का द्विण् की श्रीर जाना— महाहता खप्नी परिस्थिवियों के कारण मजपूर था। मुगल वादछाइ ने रुद्देखों के श्राव्मय के पहले उससे सहायता की वाचना की थी, परंतु महाद्वा उसे महायता पहुँचा सकत में श्रममर्थ था। यह माजना में सेना छुटांन श्रीः विरोधियों का सामना बरने में लगा रहा। उसकी मृत्युविश्वित में न केवल दिही पर रहेखां का व्यविश्वार हो गया श्रवित्त बागरा, कुन्देर खादि हखांक भी हामाहक्षत्र के बच्चे में च्ले यवे। इस्ताहक्ष्वण ने भरतपुर पर भी श्राद्वा (श्रमें क, १७८८ ई.९)। परस्तु जारों और सर्वाद की सामित्रित कीज ने दले परांत पर दिया। श्रीय क मेंदान में मरहदा मरदार रामाला ने जारों के साथ निजकर इस्माहक भा को द्विती तरह हराया और उसे शामरा की थीर भगा दिया।

मधुरा-वृश्दावन से द्वालों का इटना—महादवी के मालपा की चार जाने पर उत्तर में जो बन्धवस्था फैल गई थी उसका लाभ उठा कर इस्साइलवेग ने मधुरा कुन्हावन पर भी चपना चित्रका स्थापित कर जिया या । देवजी गरले नामक मरहरा सरदार पाँच हजार युइसवारों को लेकर मथुरा की खोर चरा पद्मा । उसने इस्माइलवेग के द्वारा नियुक्त किये गये अधिकारियों को मथुरा से मार मगाया खीर फिर बुन्दावन पर भी अधिकार कर लिया। बुन्दावन में इस समय इस्माइलवेग के सात सी सिवादी दो तीयों के साथ नियुक्त थे। मरहरा जीज को देस्तर इन सिवादियों के यमुना वार कर भागने का प्रथम किया। उनमें से चार मो खादमी मार डाले गये धीर यहुत से तीयों के दूर कर सर गये।

हसके बाद दयजी चीरचाट होते हुए दोषाय पहुचा । मरहको ने
महावन स भी रहेको थो मार भगाया (जून, १७६६ है०) । दोषाय के कई
हजाका पर प्रियमार करने के बाद हरमाइलवेग को सागरा में तुरी तरह
परास्त्र किया गया। इस शुद्ध में मरहका को सब रेज बादों से बदी सहायता
मास हुई। जाद लोग अपने प्रवर्श में निवर्जी पामानाचा का प्राधिपत्य सहन
कर समने थे। माधारण जाद दिखाना में भी स्त्रत्यका की भावना स्पास
थी। मरहका नी कोज में भी इस समय दयजी तथा रानाका जैसे योग्य नायक
तथा गई प्रासीसी सनायित थे। प्रामारा की हार से इस्माइलवेग को भारी
पति पहुची। उसको सेना का एक वहा भाग समाझ कर दिया गया थीर
लक्षाई का यहुत सा सामान मरहका के हाथ लगा। इस विजय से डसर भारत

गुलामकादिर—िशी वर गुलामकादिर का छापियाय कृत समय कक हा गया था । मरहजा नी मेना उत्तर की श्रीर बराधर यहती गई। जब गुलामकादिर ने यह सुनग कि सरहड मधुरा तक पहुच गये तब बह तथा इस्माइक्तभा धहुन वचना गये। वे टिही था गये श्रीर बाहचाह के कृत्र सर्वार ती सहापता से उन्हा बाहचा की फीज को परास्त कर दिया। गुलाम कादिर का शापियय लाभभा बाई महीने तक दिशी पर रहा। वह चाहता था कि तमूर के बंश कर सर्वनाश हो जाय श्रीर हमीलिए उसन ग्राहधालम श्रीर जमक वराते पर श्रमाशुविक स्थापाय कि तमूर के बंश कर सर्वनाश हो जाय श्रीर दिमा ग्राहधालम के स्थान पर विदायस्य को दिशी थी गदी पर वेटा दिया (३१-७-१० ५०) = )।

मरहठों का दिल्ली पर पुन: यथिकार- श्ववहूबर, <sup>1</sup>३० वन ई० में रानाया और विध्या दादा के नेतृत्व में मरहठा सेना ने रहेकों को परास्त कर निही सरह और किन पर पुन सपना सिककर पर विधा । सिधिया बा मंडा किर से दिछी के रिक्रे पर फहरने लगा । रानामां ने वादणाद में भेंट कर उसे धीरच वैधाया (१६-१०-८८) । हिम्मत्वयरादुर गांसाई कुछ समय पहले ही बादशाह का सहायक वन गया था।

मुजिभिकादिर का खंत— रानारां ने घव दांधाव की खंद ध्यान दिया। बदेवा सरदार गुलामकादिर से उसकी कई बार मुठभंदे हुई। रानार्कों को इन युदों में बेगम समरू से बड़ी सहायता मिली। २० शब्दूबर की मर-हठा फीज ने खलीगढ़ के किले पर खिशकार कर लिया। गुलामकादिर घपनी रखा के लिए इसर-अरर भागता रहा। धन्न में यह पण्डाप पार्म मार्टिंग निधिया के पास मधुरा भेज दिया गया (३१-३२-६न)। जाईशाई गाहधालम म महादजी की लिया कि खर्याचारी रहेले की खोंसे कि काल ली जाएँ। फलत- गुलामकादिर खंशा किया गया धीर किर हजाल कर मार ठाला गया।

महाद् जी सिथिया श्रीर अञ्चल्यासकाहिर के पतन के बाद महाद जी का अञ्चल उत्तर कारत में दुन स्थापित हो गया । उसने मधुरा की अपना केंद्र कारत । समुरा चीर मज के अपना स्थानों से महाद जी के यहा सेम मा । उसने मज के मंदिरों की उत्तर कर दान दिया और यहाँ के अपने को की सिरा मा । उसने मज के मंदिरों की उत्तर कर दान दिया और यहाँ के अपने को वीरिश्यों का पुनरद्वार कराया । औष्ट्रच्या-जनगरवान के समीप शियाल पोतराकुंद्र का पुनर्निमांच्य रिविया के द्वारा ही कराया गया । इस कुंड के किनार बैठकर महाद नी अपने इस्ट्रोंच औष्ट्रच्या की स्विति के पद गाया करते थे। उनकी इस्ट्रा पी कि जनगरवान पर सगायान् केशन के मंदिर वा निमांच्य किर से किया जाया पर अपने कारायों से यह इस्ट्या परी न हो सती।

1944 ई० में पूना से मदादानी की यह आदेश मिला कि साही कमान द्वारा मा के ममस्त तीर्थायानों की पेरावा के शासन के खेतगीत कर दिया जाय। महादानी ने इस खोर खराम प्रवान दिया। उस समय मान के अनेक स्थान वागीर रूप में दूसरों के अधिकार में थे। ये जागीरें बहुत पहले के चलो आही थीं। धीर-थीर महादानी के प्रवान संस्था थीर उसके खास-पाय का प्रदेश पेरावा के महिताधियां को सींथ दिया गया (जनवरी, 1989)।

ं महादची की वीमारी — १०८२ ई॰ की भीष्म अनु सं सहाइची सशुरा में सक्त वीमार पद्मा । उसके चैदा और इटीमां ने जवाब दे दिना । उन्होंने बताबा कि स्तिपिया को वास्त्वर में कोई रोग नहीं हैं, बस्कि वह क्रियी जातू के प्रभाव से पीषित है। बृन्दावन की एक जातूनरनी ने स्त्रीकार किया कि उसने गोसाई हिम्मतबहादुर के कहने संसिषिया पर जातू तिया है। ज्य उसे युष्कल पुरस्कार का लालच देकर रोग-निवास्य का उपाय करने के लिए कहा गया तब उसने वैसा ही किया थोर सिष्टिया का रोग छू सतर हो गया!

स्वस्थ होने पर महादाजी ने गोसाई को दंउ देने का निश्चय हर किया। उसने हिम्मतयहादुर को बुखवाया, पर चह पालाओं से निकल कर खलीवहादुर को कारण में चला गया। महादची ने खलीवहादुर को कहलाया कि वह गोसाई को वापस कर दे। परतु पूना दरवार की खोर से इसका विरोध किया गया। इससे सिविश्वा भीर खलीवहादुर के बीच मनसुटाव पैदा हो गया और सिविया के सम्मान को भी वहां घका पहुँचा।

मरहंठा मरदारों में मनिभेद - दूस घटना का प्रभाव घन्छा नहीं पड़ा । उक्त दोनों मरहठा सरदारों में श्रापसी मतभेद बहता गया । तुकांत्री होवकर को एना में इसिकाए में ता गया । कि वह उत्तर भारत में महादवी की सहायता कर मरहठा शक्ति को वहा दे । पर हा तुकांत्री मधुरा के सभीप पहुंच वर प्रकालहुद्ध से मिल गया और सिचिया का निरोध करने बना । यह विरोध यहता ही गया । होक्टर सिचिया से उत्तर भारत के इलाकों में श्रपना हिस्सा माँगने लगा । महादवी द्वारा वस्तुस्थिति के समकाने पर भी उत्तमन दूर न हुं । इथर जयपुर, बोधपुर श्रादि के राजपूत सिचिया से पहले से ही गराज थे। पूना दरवार भी श्रव महादवी के प्रतिस्व हो गया । इससे महादवी के सामने गंभीर समस्थाप उत्तम हो गई श्रीर भारत पर टढ़ सरहता गासन सामित करने का उत्तका विचार स्वमाग्र रह गया ।

सिंधिया होण्कर युद्धं — किथिया और होस्कर के थीय मर मेद यहाँ तक यहवा गया कि दोनों में सुद्ध यिनवार्थ हो गया । १०६३ ई० में खासेरी की जलाई में दोनों वर्षों की वनी हालि हुई । इस युद्ध में होस्टर की हार हुई। यब आपसी चैमनस्य और भी बता । मरहश शक्ति को गरिय करने और भारत पर वरने हुए चिन्नेशी मशुरन को रोकने के यजाय सरहश गररार एड-कल में सुरी सरह फंग गये । यूना कंद में यब उक जो निर्वत्रण एथं ग्रागं-निर्देशन ग्राह थे, वे भी समाहमाय हो गये । इधर चंग्रेन थयारी अर्थान किन सेमा को यखिल शक्तिशासी बना कर भारत पर पूर्ण करा में ब्रिटर सचा समीन का प्रयान करते जा रहे थे। महाद् जी भी मृत्यु — महाद जी ने खपने जीवन के धान्तम वर्षों में इस बात का भरसक मयान किया कि मरहरा नेवाधों के धापसी विवाश का धानत हो कर एक बार फिर सरहरा-शिक को सगरित निया जाय। इसके छिए वह पना दरवार भी गया। पर्वत वहीं नाना करनीस खादि के हारा उसका जो निरादर किया गया। उससे महाद जी खाशाधों पर सुवारपात हो गया। धानत भे २२ कर्षों, १०१२ ई० के दिन धानक ममारों का विजेता एव उसल राजनीतिक सहाद्वी परवांक सियारा। उसके बिटा होंत हो मरहरा साकाज्य स्थापित करने थी खाशा भी लंग हो गई।

हसी वर्ष परावा की भी सायु हो गई (धनहूबर, 1924 ई०) बार इस पद के लिए एना में पड्यंत शुरू हुए । धिमनाजी को बात नया पेशवा बनाया ।या, पर मुं इक्क दिन बाद हो बाजीरात द्वितीय इस ,पद पर कंडारा गया । इसी साल करवायार का स्वयंत्रास (१६-न-२४) होन पर सुकें होएकर दश्ता दसाधिकारी हुवा । दो वर्ष याद उसकी सायु होन पर सुकें गुह कलद के धनतर परावतात होस्कर गद्दी का स्वामी हुखा। इपर महाद्वी का उत्तराधिकारी दीलतरात सिधिया हुया । इन दोनों मुख्य पराना के बीच धाएमी वंतनस्य ने इतनी मजबूत जई जमा सी कि उनका निर्मुलन सभव न हो सका । इस बमनस्य का जो कल भारत को सुगतना पड़ा वह इस देश के इतिहास का एक धायत शावनीय घटना है! इसका उपलेख धाने दिवा आपमा।

यठी हरवीं श्रांत के खंत में त्रज्ञ की दशा — मरहुरा शामन-बाल में मज की दशा का कुल परिचय तरकालीन मरहुर कागकाती तथा विदेशी ललकों के विवरणों सामात्र होता है। १७६२ हैं० क प्रारम्भ में महादजी उचर भारत में पूर्त की खोर गया था। उस समय उसार के वह प्रांती में से त्रपण का शायन प्रथंप एक सुवेशार के धावीन था। ये पूर्य इस महार्थ थ—(1) दिही, (२) पानीयहा, (३) हिस्साना, (७) उचरी दोकाश, (१) मध्य दोकाथ, (६) माळवा। मज महरा मध्य दोकाय के ध्रवस्त था, जिसरा कृत कीयल (भलीगड़) था। मध्य दोखाय की सालाम धामदभी इस समय देशीस लाख प्रयास थी। व च्यान नामक एक बोर कासीसी ध्रयसर को मज या धाविकाय भाग जागीर में दिया गया था। उसने मरहुरा महासदक तोवाल आह के साथ निवकर दोशाय की बड़ी पुरालना के साथ रचा औ। पूर्व सदादती, उथा जलवा दादा को सदुस एवं मज के बन्य दीर्घाशनों से यहुत प्रेम था। उन्होंने मन के इन स्थलों को रहा क लिए अनेक कार्य किये १ बहत्यवादों का नाम भी इस सल्य में उत्तेखनीय है। काशी की तरह मदुस-प्रन्तावन के अनेक मंदिरो हाटा शादि के लिए इस धर्मपरायका राजी ने दान दिये। अठावदीं शती में, जब तक मन पर मरहते का स्थासन हट रहा, यहाँ पहले-नीनी लूट मार या विष्यंस के काड नहीं हुए श्रीर यहाँ की सांस्कृतिक महत्ता प्राय च्युवया मनी रही।

मरहर्ठों की पतन— महाइवो के शासन काल में मरहर्जे की शक्ति की खेंग्रेज भली भौति जानते थे। श्रत उन्होंने मरहर्ठी से खुजकर थुद्ध करने का साहस नहीं किया। इस महार सेनानी की झुंख के बाद मरहर्ठा राज्य पर काल बादल में इराने को। मरहर्ठा की धारासी कलह, गोध्य नेवाओं का स्थान कथा सैनिक शिंद का हाम—ये तीन प्रमुख नार्य थे निन्होंने मरहर्ठा स्थानन को विश्वलुंक्तित कर दिया। १ श्र्वी शवी का प्रारम मरहर्ठा शक्ति के नारा का सुचक हुआ। वश्वलवता होस्कर ने अथना प्रशुंव क्वाने की लालसा सं अपनी फीज द्वारा दिख्याथय को रोद्ध हाला। उनकी खदूरहिला के कारण महाराष्ट्र का पतन मयन्त्र शिक्षण देवना । एना में जब उनकी को संच्या ने होत्कर से अपने यवाच का कोई उत्पाय न देवा तब उतने कमी के हाथ आस समर्थण कर दिवा। १ दिल्यर, १५०२ हुँस् का दिन मरहर्टा हितास में कहा अमार्या दिवस हुआ। हुमी दिन पेशवा ने बमीन में संधियत पर द्वारों के हाथ आस समर्थण कर दिवा। १ दिल्यर, १५०२ हुँस्का दिन मरहर्टा हितास में कहा अमार्या दिवस हुआ। हुमी दिन पेशवा ने बमीन में संधियत पर द्वारों को प्रत्ताय प्रदेश से सावने वा सावा में साविषद पर वा की बोर कल वही और उत्तने पुत्र बावीराय को पेशवा की पीरवा की पेशवा की पीरवा की पीर

श्रंत्रों जो की शक्ति का प्रसार—इस समय भारत में धंत्रेज गर्ननंद ननरख येखेजजो था, जो धपनी क्रत्नीति के जिए इतिहास में प्रसिद्ध है। १०११ ई० में टीए को स्मृत्यु के बाद तथा ईदराबाद के निजान को धपना शायी सहायक बना खेने के बाद खंत्रों ने दिख्य की चीर से बहुत-कृत निजीव हो गये। श्रम उन्होंने मरहटा राज्य क बारों चीर से वेशाईश दुक्त कर दी।

10 नवंबर, 1201 हैं को श्रवण के नवाव समाद्वप्रसीमा के माए
संधि कर अमे जा ने नवाव से रहेबरसंड, मैनपुरी, हरावा, कानपुर, फर हाजर, इसाहागद, श्रावमगद, यस्ती और गोरसपुर के विखे से लिये। हुन विलों के मिल जाने में अमे जो की यहा लाभ हुता। हुन सब जिले के विक में मिला कर हनमें नई शासन-व्यवस्था प्रारम्भ की गई, जो जनता के लिए वही श्रा-कर्षक प्रनाश हुई। श्रवेक स्थानों पर मेले, पातार शादि के श्रायोजन किने गये। हमना फल यह हुता कि निष्या के सपीन दोशाय में बहुत से स्वाधी एवं श्रव्य लोग समें जो राज्य में चले गये। हासरम के बहुत से सेनिये उधर जा ससे। हरावा शहर में हुई की एक यही मेरी स्थापित की गई, जो असुन श्रावर्यण का विन्न कनी।

मस्हठा-प्रांत्रों ज पुद्ध — बंधे वो ने घर्य नरहरों के विरद्ध पूरी सैनिक वैयार कर जी । लाई लेंक ने सेना को नरे बंग का प्रशिवच्य दिया ! वेलेजनी ने एक ध्यवस्थित योजना तैयार कर ली कि युद्ध हा प्रारं भे ध्वा स्वा कि सित प्रश्न से किया जाय । उतने एक चालाओं का कार्य यह भी बिता कि ती योग्य युरोपीय अफतर सिनिया की फीज में थे उन्हें लालाय देकर स्वभी योर मिला लिया ! बहुत से बिहुद्धलानी मियाड़ी भी हम प्रकार के प्रश्नोभनों योर मिला लिया ! बहुत से बिहुद्धलानी मियाड़ी भी हम प्रकार के प्रश्नोभनों में फीत कर प्रांभों के सहायक वन गयें । मस्हरों की वो सेना दन्याम के स्वाचित्र को विर्मा थे वह विद्वले लाल प्रयो में परी-जीत स्वयोग्य सेनाविधों के नेतृत्व में विवह सुकी थी । उसमें पहले-मी तेजी, हिस्सल भीर चालाड़ी न रह गई थी।

, स्रातीगढ़ श्रीर सागरा की विजयं—इस परिभाति का लाभ उटा कर लेक ने कोपल (सलीगड़) में पेरें द्वारा संवालित मरहत की लड़ा गड़ा र हार दी (२३ म-१म०३)। सलीगड़ बा किला सब समें बांक के हाय लागी पेरों खलीगढ़ से भाग कर मधुरा साया। वहाँ उनने कुटु की विकास स्त्री परन्तु उक्के सिथ्या सावस्य के कारण केना ने उस पर सका। विरवास स्त्री दिया । सितंबर, १८०६ हूं० में लेक ने दिशी को विजित किया। मुगल यानशाह गाहधालम ने अपने को अब अंद्रेजों के हाथ सौंप दिया (१६-६-०६)। २ अबहूयर को मथुरा और १८ को आगरा पर अंग्रेजी आधिपस्य स्थापित हो गया । इस प्रकार उत्तर भारत के तीन प्रधान कियों—दिशी, अलीपद और शागरा पर उनका कत्ना हो गया। नवंबर मास में लासवादी का भीपख युद हुआ, जिसके अन्त में सिंपया जे कीज परास्त हुई और मरहाश एक ने गहर पढ़ा पहुँचा। इस युद में भरतपुर और अलबर के जाट सिपादियाँ को अपित जी की प्रदेश की प्रदेश की सहाश पहुँचा। इस युद में भरतपुर और अलबर के जाट सिपादियाँ को अपितों की और से लड़ना पड़ा, मयोंकि जाट-राजा ने कुछ िन पहले अपेजों से संधि कर ली थी।

सन्धि— जासवाद्दी के ऐतिहासिक संग्राम के श्रतिहिक्त दिष्ण में भी श्रसहें की जदाई में मरहठों की पराजय हुई । गुजराज, महाराष्ट्र, उद्दीसमध्यिद के श्रमेक सरहठा तह एक के वाद एक श्रमें जो के हाथ पदने गये। उठ दिस्तर, ५००३ को नागपुर के मरहठा शासक रचुजी मंसले ने देवगाँव की संघ द्वारा श्रमें पात्र के पाद का नाम श्रमें में के हाथ वित्त प्रीय प्रीय उत्तकी श्रधीनता स्पीकार कर ली। इसके बाद ही ३० दिसंबर को दीजवराव सिंपिया श्रीर श्रमें के बीच सर्जी जंजनगाँव की संधि हुई । इसके खनुसार सिंपिया श्रीर श्रमें को के बीच सर्जी जंजनगाँव की संधि हुई । इसके खनुसार सिंपिया को गंगा-समुना दोश्रम का सारा हलाका पूर्णवया ईस्ट इंडिया कंपनी से सींप देना पढ़ा। श्रम्य कई किल श्रीर हजाके भी उसे श्रमें जों को देने पढ़े कथा श्रपीनता की शर्में स्वीकार करनी पर्जी।

नज प्रदेश पर सृद्धिरा श्राधिपन्य---द्रस मकार सर्जी संजनावं की संघि से मज प्रदेश पर से मरहरों के शासन का घन्न हुया ( २०-१२-१८-१८-१)। घन मधुरा, धानार, धानीर हाति है जिले पूर्णत्या हिटेश शासन के धानना का बावे। मरागुर, धानार, प्रीव्युर, करीजी तथा माविवर पर धान भी देशी शासकों का धाधिकार रहा, परन्तु उनकी स्ववंत्रता सीमित कर दी गई। उक्त सर्थि के समय मरागुर के शासक रखाजीविवह थे। सिधिया का जो धाधिकार सुगल समाद पर था यह भी उक्त संधि के धमाद समाद हो गया। घन मुगल बादशाह की स्थित नगयय हो गई भीर वह पूरी तीर पर पृथ्य संख्या है।

विदेशी यात्री का विवास — श्विस्य काल में कई विदेशी थानी बल में खाने। उनमें से कुछ ने मधुरा तथा ग्रन्थ स्थानों का वर्षन किया है। १०४२ ई॰ में जॉनक टीकेन्नैजर नामक पुक कांसीली यात्री भारत बावा धीर यहाँ बद्धत वर्षों सक रहा। यह मधुरा में भी घाया, धीर यहाँ के धनक रगनों का दसन द्वाल लिया। गीपुल की वायत यह लिखता है—"यहाँ की दियों की शादी यहीं ही जाती है, यहर नहीं की जाती।"" शायद उनने नृत स मधुरा के स्थान पर गोपुल लिख दिया है, पर हो सकता है कि धव के जाभग दोषों वर्ष पहले गोपुल लिख दिया है, पर हो सकता है कि धव के जाभग दोषों वर्ष पहले गोपुल नित्त यह गाय रही हो जो ध्वत का मधुरा के चीवों में चली धाती है। मधुरा नगर रा। वर्षने करते हुए यह गाय लियता है—"यहाँ की गिलयाँ सँकड़ी घीर गदी हैं धीर शहर की घीउ सह हम समारतें हो। कि सा बहुत बड़ा चीर दिशाल है, मानों कामशर पायरों की पायरों हो। उस पर एक विध्वताला है, जो अपपुर की वेधताला ही पर होंगे प्रतिकृति है। पर हममें एक स्वी यह है कि यह यहा उँचाई पर दिख है।" भार हम वायरों ने मधुरा के विध्वता बाट की मध्यता की है।" भार हम वायरों ने मधुरा के विध्वता बाट की मध्यता की है।"

शृन्दान को यावव टीफर्मेंबर बिस्तका है कि "इस नगर में केनल एक बड़ी सबक है, निसके दोनों कोर सुन्दरता के माध उबने हुए शर्या ही पहिचा इमारते हैं। ये हिंदू राजाओं वया सरदारों द्वारा था वा बयल योजा के बिए या यदा-कदा निवास के देउ अथवा पासक द्रयोजन क बिए क्ववाई गईं.धीं।" इस बात्रों को चुन्दावन की घार्मिकता चन्द्रों नहीं वायी, उसने यहाँ पर्मार्थ काने वाले यादियों की तीरी। एव नट कालीचना की है।"

१०. माउन-सेम्बायर, प्रष्ठ १० (नोट) ।

<sup>्</sup>रेर. इस यात्री के समय में मानसिंह के द्वारा १ वीं शती के आत में निर्मित किने की दशा आवस्य ही अच्छी रही होगी। स्वाई राजा जबसिंह (१६६६-९८३६ ६०) द्वारा उस्ते उपर वनताई गई वेपशाला इस चात्री के मधुरा आगमन वे समय नतीन अवस्था म रही होगी।

१२. माडज—बही, प्रष्ठ १४१ (ने ट) ।

१३. माउज-वही. प्रप्त १७४।

## श्रध्याय १३

## बृटिश् शासन-काल

[१८०३ से १६४७ ई० तक ]

१८०३ ई० के खन्त में खप्रेज वर्षमान मधुरा जिल्ला वधा उसके खास पास के मुलाके के स्वामी वन गये। मधुरा के जो परगने ईस्ट इिट्या कवनों के खिलार में खाये वे नीइस्तील, संसा, साट, सादावाद, सहपऊ, सहावत सौर मधुरा थे। इन सव परगनों के सालाना खामदाने लगभग जुड़ लाद रपए थी। दोष्टाव तथा यमुना नदीं के पिष्टम में भरतपुर के राजा रखातीसिह की उमीदारों का इलाका भी खाठें के हाथ सता, जिल्ली वार्षिक खाव १३,२६,३००) थी। सरहटों ने १७५४-५-१ ई० में रखजीतिसिह को डीग खादि १९ परगने दिये थे, जिनकी खाव स्वभग दस साल द्वये थी। खब खामें जो के साथ रखजीतिसिंद ने जो सिंध कई थीर परगने प्राप्त खुए। भरतपुर तरेरा की 'स्वय सत्ता' भी स्पीकार कर सी गई थीर परगने प्राप्त हुए।

हीज मर से युद्ध — यशा तथा हो हक ए यह भी ए हो जो की चाँ ए का वाँदा था। हो हक र ने लाई लेक से दो आप हथा यु देखलड़ के अपने बादह जिले और हिस्सान के जिले या स्त करने की प्रारंग की, जो अन्योक्त हुई। जब हो हक र की यह मालूम हुआ कि उसकी भीज के कई अपने अफरार करनी से मिलकर पड्या कर रहे हैं, तय उसने तीन ऐसे अफसार को मालूम दिला दी। यगरवाल ने अब उपने जों से युद्ध करने का निरुप्य किया। यह उनकी ताकत जानता था, अस. उसने मरहरा, जाट, राजपूत, युँदेले, सिक्स रहेले और अफगान — इन मय लोगों में एका करन की देश की। हसमें सबेह नहीं कि यदि ये सभी मिलकार अमें जों के विरुद्ध लई हो जाते तो भारत में इंटिंग साम्राज्य स्थापित करने के सारे प्राप्त पर में यह सभा न हों सक, होकर चें संस्त पर विराह्म से सम्राज्य स्थापित करने के सारे प्राप्त पर स्थापित करने के सारे प्राप्त में स्वरूपन हुआ साम्राज्य स्थापित करने के सारे प्राप्त पर में में स्वरूपन हुआ साम्राज्य स्थापित करने के सारे प्राप्त प्राप्त में स्वरूपन हुआ साम्राज्य स्थापित करने के सारे प्राप्त प्राप्त में स्वरूपन हुआ।

वरावंतराव इसमें निराश नहीं हुया । उसने युरोवीय वन की ऋषेषा मरहठा शैक्षी से ही खड़ने का निश्चय किया चीर वर्षी राजस्थान में एक मज- बूत मोर्चा बनाया। लाई बेलेजली ने श्रपने भाई बार्धर एवं लेड, मौनमन तथा श्रम्य कई सेनापितवों के नेतृत्व में श्रपनी फीजे तैवार कराई श्रीर होस्कर को चारों श्रीर से पेर लेने की श्राझा दी। परंतु होस्कर वड़ी कुशज़ता से प्रपना बचाव करता रहा। तु देललंड श्रीर मालवा में कई स्थानों पर करामकर हुई। कोच की श्रमें वो द्वापनों को पूर्त तरह नष्ट कर दिया गया। लिधिया की तु से सेना तथा श्रमें वो की भारतीय पहरन के बहुत से सिपाइी होस्कर के साथ

मेंपुरा श्रीर भरतपुर का घेरा— भरतपुर का साजा रखनीवांतह खब होकर का पचवाती हो गया था। १२ सिसम्बर, १५०० हुँ० को बरावंत- सब ६०,००० सुस्तवार, १५,००० पेंद्रल तथा १६२ तोर्धा बिहत मधुरा खाया। कर्नेल नाउन की श्रथ्यक्रणा में जो श्रेमें जो सेना मधुरा में थी वह बर कर बागरा भाग गई। उसका मारा सामान होकक के हाथ लगा। मधुरा र उसका श्रिथकार कुछ ही दिने तक रहा। ४ यबद्वयर को लाई लेक सिकन्दरा होते हुए मधुरा था पहुँचा श्रीर उसने नगर पर किर श्रपना करनो कर लिया। होकर दिल्ही को खोर चला गया श्रीर उसे पर लिया। परंतु वह दिली को नजीत सका श्रीर दोक्षाय में चला गया। लेक के उथर जाने पर होक्कर हींग था गया श्रीर किर भरतपुर किले में शररा ली। लेक ने खब भरतपुर दिले को या श्रास दिना। परंतु सकल न ही सका। श्रय सरहंड मिलकर एक होने की बात सोपने लगे। इस परंतु सक न ही सका। श्रय सरहंड मिलकर एक होने की बात सोपने लगे। स्था से के ने भरतपुर को थेरा उडा वर बाद राजा रखनीविसंह के माय संपि कर ली।

रणजीतसिंद को २० जाल रुपया हजीना देना पक्षा श्रीर सीला, सीमा, सद्दार खादि कई पश्तने कंसे जो को वापल करने पढ़े । गोवर्जन का पश्मना रचजीतिस्त के पुत्र लक्ष्मणसिंद के खिपकार में रहा । डीग के हिले पर कोमें की कीन वसरी गई।

इस मंधि के कारण होश्वर को मजभूमि चोश्वर रचिया की धोर चला जाना पदा। मज भीर पु दलसंड की सीमा पर वह दीलताव निधियां से सिला। येशवा भीर भोमला के दूत भी वहीं होश्वर से सिले। होश्वर अब मरहुत रुक्ति को समिति कर संबोजों से मुकायला करना पाहला था। लेक को जब यह रात हुआ तथ वह भरगपुर से मालियां की भीर एक पदा। उसके भीजपुर पहुष्यने पर सहुत-से मरहुत सरदार निधिया से स्वला होगवे। इससे वाष्य होकर सिंधिया को लेक के साथ सुलह रचनी पड़ी। होक्कर श्रव अपनेर की खोर चला गया। अंदों जी सेना भी अन यमुना के परिचम में कई स्थानों में चैंड गई। ये स्थान फतहपुर सीकरी, जागरा, मधुरा, सिकन्दरा, डीग चाहि थे।

जलाई. १८०१ ई० में वेसेजली के स्थान घर कार्नवालिस गवर्नर जनरत बना कर भारत भेजा गया । इसके पहले मस्हठा संघ को फोदने की धनेक चेष्टाएं धंमे जो हारा की जा सुकी थीं। कार्नवालिस ने सिंधिया को भोड़न चौर म्वालियर के हलाकों का लाजन दंकर थएनी छोर मिला लिया। श्रव होल्बर श्रवेला रह गया । उसे राजपूतों में भी मदद न मिल सकी ! सिक्खों की सहायता प्रातः करने के उद्देश्य से यह प्रमुखसर पहुंच गया । श्रम तसर में जब सिक्स सरदारों की संगत शरी तब उनमें क्रस जोगों ने मर-हटों से मिलने का चीर कुछ ने चंद्रों का साथ देने।का समर्थन किया। सरदार रणजीतसिंह का प्रभाव इस समय पंजाय में श्रधिक था। यह पंजाय में तिकल शासन को इद करना चाहता था श्रीर अंग्रेज-मरहठों के भगदों से यचना चाहता था । यशवंतरात्र को जब पंजाब में कोई सहायता प्राप्त न हुई तय वह श्रक्तमानों से सहायसा प्राप्त बरने के खिए पेशावर की श्रीर जाने लगा। इसी बीच लेक ने उसे संदेश भेजा कि यदि हो एकर खीट आवे हो उसके सारे इलाके बावस दे दिये जावेंगे । इस व्याधार पर दोनो में सधि होगई (दिसंबर, ३८०४ ई०)। परंतु यह संधि श्राधिक दिन तक कायम न रह सकी । खेक ने होल्कर

परंतु यह संधि अधिक दिन तक कायम न दह सही। लेक ने होल्कर का परास्त करने की तैयारी पूरी कर ली। मरनपुर के राजा रणजीवासिह ने की उसे सहायता दी। जीग का किला प्रज लेक ने रखजीवसिह को साँप दिया। व दिसंबर, अन्वर्भ हैं को शंग्रे जी तथा जार कोजें क्यास नहीं के तर पर पहुँच गई थीर यहाँ होक्कर अपनी जी से मुकायला हुआ। होक्कर अपनी सीसिस सेना के साथ कितने दिन लोहा से मकता था। अन्य में ह जनवरी, अन्वर्भ हैं के दिन होक्कर को शंग्रे जो से संधि कर लेनी पही। इस संधि के अनुमार उसका यहुन वहा इलाहा अंग्रे जो की मिला। चंचल नहीं के अनुमार उसका यहुन वहा इलाहा अंग्रे जो की मिला। चंचल नहीं के उसर का तथा हैं का सारा प्रदेश, जो अन्य वक होल्कर के अधिकार में था, उसके हाथ से जाता रहा। माहहा-एकि का यह अनितम निनास था। इसके वाद सहस्तं को ताकत इतनी पंतु वना दो गई कि वे सार्वनितम विकार के स्वर्भ में दिर कमी न उठ सके। अन्वर्भ हैं कि वे सार्वनितम विकार के स्वर्भ में किर कमी न उठ सके। अन्वर्भ हैं के वे सार्वनितम विकार के स्वर्भ में किर कमी न उठ सके। अन्वर्भ हैं ति वे सार्वनितम विकार के स्वर्भ में किर कमी न उठ सके। अन्वर्भ हैं ति वा अन्वर्भ वाद अमीरामां की अन्वर्भ की सार्व की से सार्वनितम विकार की सार्वनित्र की सार्वनित्र

नामक एक पटान सरदार, जो खंब्रोंडों का चादमी था, यशपत के पुत्र के चिभागक रूप में होएकर राज्य का माजिक यन गया !

संपुर्श जिला— होल्कर-युद्ध के समय से सपुरा शहर को एक कीवी श्रद्धा वना दिया गया, तब से यहाँ बरावर सैनिक हावनी रही है। 5=२४ ई० के पहले वर्जमान मधुरा जिले का गुरू भाग शागरा जिले के तन्तर्गत था श्रीर रोप भाग मादाबाद केंद्र द्वारा शासित होता था। 5=२७ ई० में मधुरा का नवा जिला बनाया गया श्रीर उसका केंद्र सादाबाद हो रला गया। 5=२० ई० में जिले की सोमाशों में सुद्ध परिचलेन कियं गये श्रीर केन्द्र सादाबाद के स्थान घर मधुरा नगर को बनाया गया। 5 व्य समय मधुरा जिल में च तहसीलें थीं—श्रद्धांग, सहार, कोसी, माद, नोहसील, महावन, सादाबाद के स्थान घर मधुरा नगर को बनाया गया। 5=६६ ई० में श्रद्धांग को समात कर सधुरा सहसील में मिला दिया गया। 5=६६ ई० में श्रद्धांग को समात कर सधुरा सहसील में मिला दिया गया। 5=६६ ई० में श्रद्धांग को समात कर सधुरा सहसील मान दी गई। कालातर में लोगी, सहार श्रीर महावन की तहसीलें को भी शोई दिया गया थोर जिले में केल चार वर्षों तहसीलें—हाता, मधुरा, माट श्रीर साहावाद रह गई। जलेसर तहमील को १६ले द्वारों स्वीर पिर एटा जिल में मिला दिया गया।

मधुरा जिला की तरह धागरा, इटावा, मैनपुरी, एटा, धालीगढ़ धौर चुलदशहर जिलों में भी समय समय पर धनेक परिवर्तन किये गये।

भेरतपुर की दिशा— इच०र ई॰ में भरतपुर के शासक रखजीतांवर की चृत्यु हुई । उसके चार पुत--रखचीर, वजदेव, हिरंब चीर लक्ष्मण थे । यहा पुत रखचीर राज्य का सवामी हुणा और उसने उम्प्य है । क्क शासन दिया। उसकी शुखु के वार उसका छोटा भाई बळदेवशिह उपस्तिकारी दिया। वे केंब के दे वर्ष राज्य करने के चार उसका देवानसान हुणा ॥ गेरावर्ष में मानसी गगा के पास इन रीमी शासकों की कलापूर्ण छुतिराई इसेनीय है। वजदेवशित की शुखु के समय उसका पुत बळवंशितह केवल खुद वर्ष का या। यदिन सरकार की छोर से उसे ही राजा स्वीकार किया गया। यर कम्मणितह के पुत्र में सानय के पुत्र में सानय के चुन्न वा प्रकार छोति है की स्वत्य है के पुत्र दुर्जनसाल ने वापना चापित्र हो साल स्वीकार किया। उसके एम में राज्य के चुन्न साल में प्रकार के चुन्न वा प्रकार छोति हो साल स्वीकार किया। उसके एम में राज्य के चुन्न साल में प्रकार के चुन्न साल में चुन्न साल से चुन्न साल के चुन्न साल से उसके चुन्न से साल से चुन्न से कर से साल से कर से साल से चुन्न से साल से चुन्न से कर से साल से चुन्न से से साल से चुन्न से साल से चुन्न से साल से चुन्न से साल से चुन्न से से साल से चुन्न से साल से सा

हुर्शनसाल को नर्दू राजपुत राज्यो तथा मरहरा रियासकों का भी समर्थन मात था । श्रम्भ कों को दर था कि हुर्जनसाल हुन सम की सहायता से नहीं श्रपनी वाक्त न पढ़ा हो। श्रम्भ चाल्से मेरकाफ की सलाइ पर गवर्नर जनरल ने श्रदाना पहला निश्चय यहल दिया और २०,००० कीज तथा १०० तोषो के सहित करासियर को भरतपुर जाने का श्रादेश दे दिया। यस्समियर ने ६ दिसम्बर, १=२२ ई० को मश्रा में सेना का नेतृत्व प्रह्या किया और पाँच दिन बाद भरतपुर की और पक्ष पत्ना।

भरतपुर किले का पतन-इस समय भरतपुर का दुर्भेय दुर्ग भारत में प्रसिद्ध था। लार्ड लेक जैसा वीर संनानी चार यार प्रचल आक्रमण करने पर भी इस किले को भेड़ न सका था । इससे भारत ही नहीं, पहें सी देशों में भी भरतपुर के अज़ेय दर्ग की स्वाति हो गई थी । १८१४ ई० में शंधीज नेपाल को अपनी शक्ति दिखाकर वहाँ के सरदारी पर अपना दवाज डाल रहे थे । उस समय सरदार भीमसन थापा ने नपालिया को यह कह दर जोश दिलाया--"मनुष्य दा चनाया भरतपुर गढ़ तक धाँ प्रीय न जीत सके, हमारे पहानों का तो भगनान ने श्रपने हाथों बनाया है !" इसी प्रकार श्रन्थन भी भरतपुर दर्ग की चर्चा थी । श्र में जो का दौत इस दुर्ग पर समा हुआ था। ये भारत पर चपना प्रभव दिखाने के खिए इस किल को जीतना आयत छा-बरवक समभते थे । १६२४ ई० में उन्हें इर के लिए बढ़ाना मिरा गया । देह महीने के कड़े घरे क याद १८ जनवरी, १८-१ ई० को किला जीता गया। इस घटना का प्रभाव परमा के युद्ध तक में पड़ा। जब बहुरें के राजा की पक्ष चला कि भरतपुर किले को का में जो ने जीत लिया तब उसन च है जो के विस्त्र जहाई जारी न रायकर समिपत्र पर हस्तावर कर दिये। अरवपुर का विला घं में जा के लिए निस्सदेह एक प्रमान शास्त्रिती दाँच था. जिसके जीवन पर उनकी प्रसुता भारत के एक बढ़े भाग पर स्वीकार की जान लगी।

महस्त वर्षत हुर्जनसाल को वेद कर इकाहायाद भेज दिया गया। द खर्ची, १८२६ हुँ० की यज्ञयनायत वा राज्यपियंक प्रसास से मध्यक दुष्ण। उसकी मात्रा प्रशास्त्रवेद उसकी नामालियों से घरिमायदा नियुक्त हुए। साथ ही राज्य को ब्रांधिज पोलिटिश्च एथन्ट की सर्पना स्वीकार

<sup>ः</sup> रे. देञ जमचद्र विद्यालकार—'इतिहास प्रवेश', चीवा संस्परण ङ (इलाडाबार, १६५९ र्ड) ए० ६०६ ।

रस्ती पड़ी। २० फर्बरी को फ्रांग्रेजी सेना ने भरवपुर होड़ा । गोवर्षन का परगना, जो खन तड़ भरवपुर राज्य में तम्मिलिव था, श्रामरा जिले में मिला लिया गया। बाद में उसे मधुरा जिले में जोड़ा गया।

१म२६ से जेकर १म१६ ई० वक के समय में जब प्रदेश में भूमि-सुपार पूर्व सीमा-परिवर्तन संबंधी कविषय वावों के श्रविशिक शन्य कोई उरुवेवनीय घटना नहीं हुई। श्रांत्रो शब इस प्रदेश के स्वामी वन चुके थे। उनका प्रविशंध करने वाला कोई न रह गया था। धपने शावन को इत वनाने में कंपनी सरकार खब पूरी वरह जुट गई। इसके जिल् शासन वन्नस्था सम्बोध शनेक परिवर्तन मज कथा खन्य प्रदेशों में किये गये।

प्रथम स्वतंत्रता-पुद्ध श्रीर अज — वृद्धि शासन-प्रयासी ने वधा बस्तरी नो जैमे गवनेर जनरस की दुर्गीति ने दिचारवील भारतीय नायकों तथा जनता में विदेशी शासन से स्वतन्त्र होने की भावना उद्दीत कर दी। १८६१ ई॰ में पेशवा बाजीराव दितीय का बिहुर में देशत हो गया । उसने गनासाहव गामक स्वक्ति को गोद लिया था । बस्त्री नो ने नाना को बाजीरान वालों पँगन नायक स्वक्ति को गोद लिया था । बस्त्री नो ने नाना को बाजीरान वालों पँगन वाल सम्बन्धि का स्वक्ति का स्वत्र स्वत्री स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्य स्

१८४४ ई॰ में नानामाहब, उसके मंत्री धजीमुखा तथा मतारा के एतवी रंगो वाप्ती ने भारत के सभी राज्यां को स्वतन्यता-संमाम में भाग नेते के लिए धामनित किया। दिखी में बहादुरशाह, कलकत्ते में प्रयथ के पदस्युत नवाय वाजिद्मखोरााह धादि भी हक योजना में शामिल हुए ! सभी भारत-वासियों हारा मिखकर धामें को भारत से निकालने की जोरदार धर्वांज निकाली गई। ३९ मई, १८४० का दिन स्वतन्यता-संमाम को सभी मुख्य स्थानों में प्रारम्भ कर देने का दिवस निश्चल किया गया। भारतीय संविकास गुत्त रूप से यह योजना संधारित कर दी गई।

परन्तु २१ मई के पहले ही बारकपुर धीर मेरठ दावित्यों के भारतीय सिपाही भड़क बठे। मेरठ के सिपाही १० मई को बलवा करके दिली की कोर चल पड़े। दिलों के लाल किले कोर उसके राखागार पर उन्होंने कपिकार कर लिया। १६ मई राक दिली में का प्रेजी राज्य के सभी पिद्ध नष्ट कर दिवे गये? का प्रेजी न पंजाय के राजायों की सहायता से पंजाब तथा दिली में बिस्स दयाने की चेश की। २२ मई का दिन कार्त ही रहेललंड, दोशाद तथा बच्च के प्रायः प्रायंक जिले में भारतीय तिपाहियों तथा प्रजा ने स्वाधीनता की धोषणा कर दी और वादसाह बहादुरसाह का हरा फंडा फहराया। इसी प्रकार देख के अन्य कई भागों में भी स्ववन्त्रता की जहर फेल गई। नानासाहय, फोंसी की रानी जक्तिवाई, वाँदा का नवाज कथा वारवा टोपे आदि वीर सेनानी अपेनों के खिलाफ उठ खड़े हुए। ग्वालियर में भी कंपनी की भारतीय सेना ते तकालीन सिंधिया राजा जायोगिर को प्रेरिस किया कि वह सेना का नेनृत्व कर सागरा, दिली आदि पर चड़ाई एर है। परन्तु सिधिया अपने मंत्री दिनकराय की मलाह से सेना को वारव से साम की स्वार की मलाह से सेना की वारवार की मलाह से सेना की यायर टावला रहा।

४ जुलाई की नसीराचाद और नीमच की भारतीय पलटमें खानरा पहुँच नई । अमे को ने किले के खन्दर शरया ली। इन 'विद्वीदियों' को द्याने के लिए भरतपुर की सेना चुलाई गई । परंतु उन सैनिकों ने धपने भारतीय भाइयां पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। जयपुर और जोधपुर दी सेनाओं ने भी ऐमा ही दिया। ठीक नेवाओं के प्रमाव में ये सेनाएँ स्वतंत्रता-संगाम में खमीष्ट भाग न ले सर्की।

मधुरा में १६ मई को यह समाचार पहुँच गया था कि 'विद्रोही स्रोग दिली से गुड़गाउँ पहेंच कर वहाँ से थागरा की थोर वह रहे हैं और भारतीय जनता उन्हें सहायता पहुंचा रही है।' उस समय मधुरा का कलेक्टर धानहिल था। भरतपुर से वसान निवसन की श्रध्यवता में ३,००० सैनिक मधुरा ह्या गये। निरसन यहाँ कुछ समय तक ठहरा । सथरा के खजाने में इस वक्त सवा हुद लाख रुपये थे। इस धनराशि की प्रागरा पहुंचाने का निरुचय किया गया । परंतु भारतीय सिपाही हमें भागरा के जाने को तैयार न हम । उन्होंने समेज नेता पर्दन को मार कर राजाना लूट लिया । फिर जेल के कैदियों की हादा कर वे दिली की घोर चल पहें । मधुरा-दिली सबक पर के गाँवां की भारतीय जनता तथा यज के धन्य गाँवों के लोग स्वतंत्रता की भावना से षानुमाणित थे। उन्होंने सैनिकों को दिली की घोर चढ़ने में बीर सरकारी इमारते नष्ट करने में सहयोग दिया। धार्नहिल कोमी की तरफ चला गया था, पर यहते हुए विरोध को देखकर यह छाता लौट पहा । मधुरा धीर उसके षासपाम दृद्ध समय के लिए शंधे जी शासन समाह हो गया। मधुरा नगर वया धन्य सीर्यस्थानों को बर्बाती से बचाया गया धीर शहर में लटनार की घटनाएँ बहुत कम हुई । मधुरा के सेट-परिवार (विशेष कर सेट गीविददाम क्या सेठ लक्सीचंद) ने एवं हायरम के राजा गोविदानिह ने बंबेजों की महा-पना की: उन्होंने शांवि स्थापित रखने में भी योग दिया ।

विरोधी भारतीय लोग दिली महक पर बहुत चले गये । निक्सन की भरतपुर-सेना ने जब भारतीयों से लड़ना नामंजूर कर दिया तब निवसन लिख होकर भ्रम्य ग्रंगेज सैनिकों थादि के साथ दिली की ग्रोर भगा । इधर धार्न-हिल मंदुरा की धोर चल ५दा। यहाँ पहुँचने पर जब उसने मधुरा वी स्थिति प्रतिकृत देखी तब यह जागरा भाग गया । बुद्ध दिन बाद वह अद्य सैनिकों के साथ फिर मधुरा लीटा भीर सेट-परिवार के संरच्या में उन्हीं के यहाँ ठहरा। उसने सैनिक सहायता से धीरे-धीर अपनी स्थित हर कर की और अनेक 'विद्रोदियों का कठोरता के साथ इसन किया।' इस समय रावा में देवीमिह नामक सरदार प्रवल था: उसने प्रपने की 'राजा' घोषित कर दिया था । उर्द दिन बाद उसे पकड़ कर बड़ी करता के साथ मृत्यु-दंड दिया गया । धानंदिल को कई यह जमीदारों से दमन-कार्य में सहायका मिली। जुलाई में फिर रिधति गंभीर हो गई । नीमच श्रीर नसीराबाद की फीवें ब्रागरा पहुँच गई थी भीर श्रतीगढ़ की म्बालियर सेना भी विगद गई थी। श्रव श्रमे कें ने फिर मधुरा द्योवने का निश्चयं किया। अधिकांश लंग नावीं द्वारा यसूना के सारे बागरा बल पड़े । धार्नहिल ने बादमा वेच बदल कर बापने क्लर्क उपायस तथा दिखावरराँ नामक एक विश्वस्त जमादार के साथ सहक के मार्ग से बागरा की प्रस्थान किया और किसी प्रकार बचकर ४ जुलाई को वहाँ पहुँच गया। प्रागरा का एक भाग इसके एहले ही जल चुका था।

नीमप और सुरार की भारतीय की जं भगके दिन सधुरा पहुँच गईं, जंडों स्थानीय जनता द्वारा उनका स्थागत हुआ । सेठ लोग मधुरा दोहकर पक्षे गये थे चौर जनका दुगोर संगीलाल शहर में प्यत्यक्षा संभावने के लिए रहि गया था । दो दिन तक मधुरा ठहरने के बाद की मों ने दिलों की चौर प्रधान किया । दो दिन तक मधुरा ठहरने के बाद की मों ने दिलों की चौर प्रधान किया । दिलों से कई महोने तक वादशह बहाइराज्य तथा नारतीय मैंनिकों का चिकार रहा। परंदु योग्य नेतृत्व के प्रभाव में सार कियेन्डराये पर पानी फिर गया । ५० पितम्यर को चंग्रे जी कीत ने दिली पर काममण कर दिया और अधंकर संग्राम के वाद उसने दिली पर काम कर लिया । बादशाह के एक संबंधी ने चोशा देखार उसे घों में के द्वारों का दिया। हमें बाद दिशों में कलकाम चीर व्यावकार का नान प्रदर्शन हुंचा! इतिहास-सेवक प्रदिक्तनरन जिखता है कि 'बंग्रे जो ने नादिरशाह को मात कर दिया। सब घोर सुदी का विद्वीना विद्या हुंचा था । हमारे पांडे इन्हें दरकर दसे विद्व देखें थे! धार्मी इता वचाने के जिए वित्ती हो जियों कुंधों में गिर कर सर गईं। अई दिनी तक दिली चुलों चुले हुंचों रही।

दिश्वी के बाद कानपुर, खलनज, मौती, रहेलएंड छादि स्थानों में भी भारतीय क्रान्ति का ग्रन्त किया गया और क्रान्तिव्हारियों को कठोर यातनाएँ दी गई । २६ सितम्बस को दिश्वी से कौटते हुए भारतीय सैनिक तथा प्रम्य जोग मधुरा पहुँचे ग्रीर यहाँ जामना एक सहाह रहे । ग्राडत तथा गजेटियर-जेलक टूंक शब्दमैन ने हस बात का उल्लेख किया है कि मधुरा में क्रांतिका-रियों को मधुरिया चींग्रों से वही सहायता ग्राम्न हुई ।\*

मधुरा से कांतिकारी खोग हाथरस और बरेखी की छोर चले गये। बन के लोगों का जोश भी श्रय कम पह गया । मेट-परिवार, जो सरचा के जिए भरतपुर चला गया था, मथुरा लौट प्राया । धार्नहिल कर्नल काटन की फौज के साथ 1 नवंबर को मधुरा पहुँचा। इस फौज ने कोसी क्षक पहुँच कर गूजरों को बार्लाइत किया। मधुरा, गुड़गाँव बादि के गूजरों ने झब के स्वतंत्रता-युद्ध में प्रमुख भाग लिया था। छाता की सराय के एक भाग को छोड़ कर उस पर श्रम श्रंप्रेजों ने कब्जा कर जिया। छाता नगर में श्राग जगा दी गई भीर वहाँ के प्रधान फ्रान्तिकारियों को समाप्त किया गया। श्रालीशद तथा दोश्राय के श्रन्य नगरों में भी इसी प्रकार कठोरता से दमन किये गये । जो क्रांतिकारी इधर पकड़े गये उन्हें सूख-दंड दिया गया । १८४८ ई० की जुजाई तक सारे वज में शांति स्थापित की गई। जिन लोगों ने इस स्वारांत्र्य-. संप्राम में किसी प्रकार भी यंत्र जो को सद्दायता पहुँचाई थी उन्हें पुरस्कृत किया गया । इस प्रकार भारत को विदेशी पंजे से मक्त करने के लिए प्रायोजित प्रथम स्वतन्त्रवा-युद्ध का चन्च हुन्या । इसकी विफलवा का सुरय कारच विचारपूर्व योजना तथा योग्य नेतृत्व का धभाव था । यद्यपि इस संग्राम में बनारस से जेकर दिली तक के प्रदेश की प्रायः समस्त भारतीय जनता ने भाग किया और विदार, बँदेलखंड, राजस्थान तथा महाराष्ट्र की जनता भी स्वातन्त्र्य के जिए वेचेन थी, परन्तु समुचित मार्ग-प्रदर्शन प्राप्त न होने के कारण यद महान् कांति श्रसफल हुई।

फॅपनी के शासन में प्रज की दशा— १८५८ ई० तक भारत के धन्य प्रदेशों की तरह प्रज पर भी ईस्ट इंडिया कम्पनी का श्वापिपय रहा। कम्पनी ने यहाँ के किसानों, कारीगरों धीर स्वापारियों पर प्रपने स्वार्थ के जिए जो घाषाचार किये ये किसी से दिएं नहीं हैं। कियानों से उनकी जमीन

२. प्राउज-मेम्बायर. पृ० ४५; मधुरा गजेटियर, पृ० २१८।

को मिल्हियत दीन कर तथा देशी शिवर खोर वाष्टिउय पर द्वारावान क देश को सब प्रकार में पंतु बनाया गया। जमीन पर वहे हुए लगान के भार खीर दुर्भियों से भारतीय कियान कराई उठे। महाम प्रांत की सरकारी रिपोर्ट में लगान बसूली के लिए प्रचलित यालनाओं का विवस्य इस प्रकार मिलना है—

"भूए में राहा रखना, भोजन या हाजत के लिए न जाने देना, विसानों के मवेशियों को बरने न जाने देना, सुगी बनाना, ईंगुलियों के बीच डरियों डालकर दयाना, चमेटी, चाउक की मार, दो नादिहंदों के लिए घाएम में टकराना या दोनों को पीठ की थोर केशों दूसरा बीच देना, किकेंत्र में इमना, सभे या भेंस की पूँछ से जाल बीच देना, इस्ताहि।"

इस प्रकार के जुल्म थन्य प्रदेशों में भी प्रचलित रहे । विविध देशी व्यवसायों के कारी गरीं की इस काल में कड़ीर यातनाए भीगनी ५इती थीं। सुगल काल से यज प्रदेश का जागरा नगर रूपेंद्र सुती और रेशमी वस्न-निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ फीते ग्रीर साने-चाँदी का वरी का बढ़िया काम भी होता था । परन्तु भारत के शन्य स्थावसाधिक केन्द्रों की तरह कम्दनी द्वारा श्रामहा के वस उद्योग पर शासक प्रहार किया गया। कम्पनी ने यह नियम बना दिया था कि सूती, रेशमी तथा अनी कपदे वैयार करने पर जुलाहै उन पर सरकारी मुद्दर लगवार्वे । इसके बाद ही वे कपढ़े को वेच सकते थे । ऐसा न करने पर उन पर भारी लुर्माने होते श्रीर धन्य कठोर दंड दिये जाते थे । श्रम ज व्यापारी जनकरों को क्या माल देते और उनसे करार करवा लेते थे कि एक निश्चित श्रवधि के शन्दर श्रमक परिमाण में कपड़ा श्रवस्य देना होगा । धार्यि बीसने पर भी जय बनकर सीम यथान साम न दे सकते वर्व उन्हें विजिध भौति की यातनाएं सहनी पहली थीं । वे जब तक बादे के भाउ-सार पूरा तैयार माल न दे देते तब तक वे खंडों जो क कर्जदार माने जाते थे.! कानून इस प्रकार बना दिया गया था कि इस आर्थी जुलाहां या अन्य हैसे शिक्षियों की कोई दूसरा व्यक्ति किनी प्रकार का सरचण न द सकता था धौर न उनसे कोई काम ने सकता था। उच तक इन शिविदर्श का 'कर्ज' न चुक जाता तब तक वे श्रंमे जों के गुकाम रहते थे। इस काम में हिट्टालानी गुमारती से कांग्रेजों को मदद मिलती थी। ये गुमाश्ते क्रियाश में वे भारतीय कारीगर या स्यापारी थे जो कम्पनी के प्रत्याचारों से भीड़ित होतर धौर घपने धंधों स

३. जयचंद्र विद्यालकार-विद्यो, पु० ६८०।

भोई लाभ न देलकर य प्रेजों के नीयर वन गये थे। भारत का देशी न्यापार समास कर दिया गया था खीर खान्तरिक गूर्व वाहरी न्यापार पर बन्धनी ने पूरी तरह खपना अधिकार जमा लिया था।

बोव्दस नामक पुक्र यं ने ज लेखक ने भारतीय कारीगरों की दशा का ययंन करते हुए लिखा है—"जिस कारीगर की वावत चोरी से किसी दूसरे का माल बेचते हुए शिखा तक जाता था उमें कम्पनी के नौकर शर्मक भीति की यावनायें देते थे । उन पुर न केयल जुमाने किये जाते विकेत उन्हें पीटा भी जाता और फिर जेल में दूर दिया जाता था । उनका सामान नीलाम करा दिया जाता था । वनका सामान नीलाम करा दिया जाता था । वने- कुंट सभी देशी कारीगरों और ध्यापारियों के साथ इस मगर के दुन्यवादा किये जाते थे । ऐसी जवदेशियों से उन कर कितने ही जुलाई सपने याँगुंठ कट्या डालते थे, जिसमें फिर उन्हें काम करने के जिंदू पाच्य न हिया जा सके ।"

इस प्रकार करवनी के शासन-काल में खेली तथा खन्य देशी उद्योग-पंचां को खवार एति वहुँची । देश में गरीबी और बैकारी बहुली गईं। राज-नितंक वराषीनता के साथ प्राधिक शोवण ने भारत की रीह तोड़ दीं। प्रत्येक बिंदुस्तानी के विषय में यह समभ्ता जाने लगा का कि वह 'ईस्ट इंडिया कंपनी की कमाई करने को पैदा हुया प्राणी है।' खंग्रेज बड़े गर्व से कहते थे कि "हमारी वट्टीत एक स्पंत्र के समान है, जो गंगा-तट से सब प्रच्छी चीजों को प्म कर टेम्स-तट पर जा निचोइती है।" हस पद्रति का जो परिणाम निकला यह था भारत में लगातार दुभिंच । मज प्रदेश पूर्वी जिलों की प्रपेषा प्रयिक उपजाक भाग माना जाता था । परंतु यहाँ की जनता भी खाये दिन दुभिंच पदने से परेशान हो गई। यदिए गंगा-यमुना की नहरें सिचाई खीर यातायात के लिए निकाशी गईं तो भी उनसे रिशत में विशेष परिवर्गन न हथा। 1 स्पं-र-न का प्रकार मत्र के लिए प्रयंश्व भीपण्य सिव हथा।

जगभग ४५ वर्षी के कम्बनी के शासन-काल में झज के विभिन्न भागों में भनेक नई इभारतों का निर्माण हुआ। भरतपुर का गंगा-

बोहिम—बंसीडरेशंस खान इंडियन खफेबर्ग, पृ०१६-६४ । विसार के लिए देखिए बाजवेबी - भारतीय ज्यापार का इतिहास (मशुरा, १६४१), पृष्ठ २६६—३०८ ।

जपचंद्र निद्यालंगार—यही, प्रप्त ६=३।

मंदिर, जामा मस्तिद्र, कमरा खास बादि वेसी ही उरवेतनीय इमारते हैं। मधुरा-वृत्त्रावन में इस काल में क्ट्रें दिखाल मंदिर भारतीय राजामी तथा मन्य पनी-मानी लोगों द्वारा बनवाये गये।

बिदेशी यात्रियों के सपीन— १ हवीं श्रावी में कहूँ युरोबीय यात्रियों में मान का हाल लिया है। क्याप हेयर तथा निकटर जैकमोट नामक हो यात्रियों से सर्थन नीचे दिया जाता है। हेयर १ प्रचर ई० में मधुरा घाया। यहाँ के श्रीव्य स्थान नीचे दिया जाता है। हेयर १ प्रचर ई० में मधुरा घाया। यहाँ के श्रीव्य हारकाणीश मेदिर के संबंध में उसने किया है—"शहर के लगनमा भीषोशीय एक सुन्दर मंदिर है, जो निवास-स्थान का भी कान देता है। यह मंदिर हाल में हो जाता है शार क्यों तथा के को पाण्यप गोड़ स्वाचित कि है ने हसे यनवाया है। ''' मान का यांग यथि घोटा है भर बहुन कर्माष्ट्र के वाद्य पी हों हैं। सहक से सीहियों पर बहुने के बाद बीकोर श्रीमन मिलता है, जो चारों घोर से पिरा हुव्या है। श्रीव्य के भीष में एक चीकोर श्रीमत मिलता है, जो चारों घोर से पिरा हुव्या है। श्रीप्रच के भीष में एक चीकोर श्रीमत्त है, जो संभी की शिहरी धिक पर धा-पारित है। जोने तथा एवर का करवा स्थायन सुन्दर है—''।'' हैवर ने मदने से बाद बीकोर वा पायर का करवा स्थायन सुन्दर है—''।'' हैवर ने मदने से से मीर वा पायर का करवा स्थायन सुन्दर है—''।'' हैवर ने मदने से से मीर वा वा पायर का करवा सा प्रधान करवा ना ना ने बीकोर गोता वाली ग्यांनिनों वा भी उच्छेप किया है।'

जैकेमांट १८२६-६० है० में मत बावा था । उसने इस प्रदेश का वर्षाद करते हुए लिखा है कि "यहाँ की जमीन रेवीजी हैं। सेवी के योग्य जो जमीन हैं उसके बास-पास उसर भी बहुत हैं। जमुना नहीं में कोई बाकर्ष नहीं हैं। यहाँ के गाँव एक दूसरे से काफी दूर हैं। उनकी हासत विगहती जा रही हैं। बहुत से गाँवों के चारों बोर मजबूत दीवाजों हैं।"

दारकाधीस मंदिर के संबंध में यह यात्री लिखता है कि वह ऐसा जगता था मानों एक वैरक हो धयवा रहें का कारखाना हो ! \* •

बुन्दावन के संबंध में इस यात्री ने जित्ता है कि ''यह बहुत ही प्राचीन यहर है चौर मधुरा से भी प्रधिक महस्वपूर्य नगर रहा जा सकता है। हिंदुओं

६. खेद है कि यह प्राचीन चित्रकारी अब नष्ट हो गई है।

७. प्राउज-भेम्बायर, पू० १४४।

न. प्रातज वहीं, ए० ३४०। यह नृत्य अब भी बज में प्रचलित है, इसका 'चरकला' नामक रूप सबसे अधिक मनोहर है।

६. माटज—बद्दी, पू० ६=। १०. वही, पू० १४४।

के जितने बहे पवित्र तीर्थ हैं उनमें से यह एक हैं। यहाँ के मंदिरों में बही संख्या में पात्री माले हैं और नहीं के किनारे अस्वन्त रमयीक पाटों में पूजा करते हैं। सभी इमारते जाज पत्थर की ननी हैं, जो आगरा के वस्थर से उन्हा है ……..! पिक्रमी हाजों के बहुत से स्वतन्त्र शासक और उनके मंत्री बुन्दाकन में नई रीजी के मंदिर वनवा रहे हैं। इन मंदिरों में प्रथ्यर की अवंश्वर जाजी का काम दिलाई पहला है। मैंने जितने हिंदू राहर देखे हैं उनमें नगारस के बाद दूसरा नन्तर बुन्दावन जा है। हुन्दावन में सुक्ष हैं उनमें नगारस का वह दूसरा नन्तर बुन्दावन जा है। बुन्दावन में सुक्ष एक भी मरिजद दिखाई नहीं दी। मगर के छोरा पर अच्छे पेड़ों के दुआ हैं, जो उन्ह दूस से ऐसे खगते हैं सानों बजुए मैदान के योज एक हरा भरा हो पर हो। "''

कृपनी-राज की समाध्यि— १८१८ ई० में कम्पनी के शासन का भ्रम्त हुआ और भारत इंग्लैंड के शासन की भ्रमीनता में था गया। इंग्लैंड की राती ज़िक्टोरिश भारत की सम्भ्राज्ञी हुई। अपने शासन की रद यताने के लिए वृदिश सरकार ने भारत में अनेक 'सुधार' किये । रेल-तार शक की म्यवस्था, सक्कों का निर्माण एवं जेल, कवारी और तुलिस का मनस्थ किया गया। विश्वा के लिए नये येंग के स्कूल-कालेज कायम किये गये। इसी मकार भन्य देशों में भी भनेक परिवर्तन हुए।

पर्वर्ती इतिहास— गृदिश शासन काल में मज प्रदेश पर बाहरी फाममणों का भण नहीं रहा और न खांतरिक शासन में दिलाई रही । शासन की दहता के लिए ऐमा करना निशाल धावरयक था । १ नद ०-६ १ तथा । प०००- पत्र ईंग में जो भीएण खमाल पदें उनमें यहाँ भी जनता को नदे कहा सहने पदें । १ में अभीएण खमाल पदें उनमें यहाँ भी जनता को नदे कहा सहने दहार दिहीं, मधुरा और धामरा नगरी जो जोड़ दिया गया । इस नहर तथा भंगा की नहर से सिचाई में काफा सुभीशा हुआ। विदेशी शिषा-पदित तथा द्वरीप के जान विज्ञान के साथ मंदर्क में खाने म भारत की लाम भी हुआ। फ्रेंक विधारशील भारतीयों में इस मंदर्क के द्वारा नई भावनाओं वा उनमेष दुखा। राष्ट्रीय विचार थारा के साथ साथ इन लोगों में स्वने देश के इतिहाल, दुसायस, लोक-जीनन, साहिएस, भारा-विज्ञान खादि के स-वेषण की अधृति जाएन हुईं। भारत के साधीन जान के साथ द्वीप के नवे विज्ञान का गमन्यव करने की बास भी गोधी जाने सभी चीर किर दर्थ प्यारहारिक रूप भी गरा-वि

११. पाडज-वही पुरु १७४-७४।

हिया गया । इस कार्य में भारतीयों को घनेक विद्वान् युरोपियनों से भी दिशाः निर्देश एवं सहायका प्राप्त हुई ।

प्राउज का महत्त्वपूर्य कार्य — वृष्टिश-काल से मधुरा क व्यविकारियों से थी एक॰ एम॰ प्राउज का नाम विशेष उद्यंत्रक्तीय है। वे वहीं उद्यंत्र से १८०० है॰ तक कलेक्टर रहे। हसके पहले औ हाहिन के समय में वे वहीं ज्यापंट सैनिस्ट्र टे थे। सुद्ध हो वर्षों की व्यविक्ष से प्राउज ने जो कार्य विशेष तक करत्य उनका नाम मधुरा के हिल्ला से मिरस्सरायीय रहेगा। उत्तहोंने कुन्तवन के प्रसिद्ध नोविद्देश के सेहिर की, निस्ति देशा राशा की पूर्व की से प्राप्त के प्रस्ति हो से प्राप्त की पर्यंत्र की से स्वाप्त कर्या का तसे हो पर्यंत्र की से अपना कर्या कर तसे वह रूप दिया जो प्राप्त हिल्ला है। सरस्मठ का काम वार वर्ष से ऊदर में समास हुवा और उसमें २८,१६१) द० स्वय हुए। इस महिर के प्रतिरिक्त भी प्राउज ने कुन्तवन के जालकियोर, गोंधीनाय प्राप्त वन्य कई प्राप्ती सेहिरों की भी सरस्मत करवाई। सहसे में वैशीलक वर्ष की विशाल इसारस करवाने का अप भी प्राप्त की है। बहर में वैशीलक वर्ष की विशाल इसारस करवाने का अप भी प्राप्त की है। वहर में वैशीलक वर्ष की विशाल इसारस करवाने का अप भी प्राप्त की है। वहर में वैशीलक वर्ष की विशाल इसारस करवाने का अप भी प्राप्त की है। वहर में वैशीलक वर्ष की विशाल इसारस करवाने का अप भी प्राप्त की है।

पुरातिच्च संग्रहालिय — अन के प्राचीन अपरायों को नष्ट होता हुआ देख भी आजज ने यहाँ एक प्रात्तव संम्रहालय स्त्रोलने का विचार किया, जितमें सभी आयोग साममी मुरिपेण की जात कि । सर् १००५ हुं० में उनके प्रयानों से कचहरी के पास पनी हुई एक क्लार्य हमारत में समहावय में स्थापना भी गई भीर उसमें क्ला एवं पुरात्त्य की उपवक्ष सामभी संपृष्ठी की गई। यह समहावय कुछ समय चार महुत पर गया। सन् १६२६ हुं० में संम्रहालय की किया सामभी को देनियर पार्क में भनी हुई एक मही इमारत में लाकर परिस्तित किया गया।

श्री माउन का बन्तिम महत्वपूर्ण कार्य मधुरा के संबंध में एक उप-योगी मंध का भ्रवारान था । इस निद्वान बेसक ने मधुरा के इतिहास, कला, धर्म, लोकवार्ता चादि के संबंध में कई चनुसंधानपूर्ण लेख लिखे, जो देश धीर विदेश की खीज-पितकार्थों में भ्रवाशित हुए । किर उन्होंने मधुरा के संबंध में एक एहर प्रध्यवनपूर्ण मंध 'मधुरा, मृ दिहिइग्ट मेश्वायर' लिखा । इसमें मधुरा जिले का भीगोलिक, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा प्रशामकीय विवस्ख विस्तार में दिया गया है।"

१०. इस मध का प्रथम संस्करण १८७४ मे, दूसरा १८८० और तीसरा १८८३ ई० में प्रकाशित हुआ।

त्र न में राजनैतिक तथा सांस्कृतिक उत्थान-यद्यवि वजनिम में विदेशी घाधिपत्य की जड़ें मजबूत होगई थीं, तो भी यहाँ राष्ट्रीय घांदोतन की समाप्ति नहीं हुई । मथुरा भीर बून्दावन इस काल में भारत के प्रमुख सांस्कृतिक केन्द्र थे, जहाँ विभिन्न प्रदेशों के लोग श्राया-जाया करते थे । इस श्रायागमन से वज में धार्मिक प्रवक्तियों के साथ-साथ राष्ट्रीय भावनाओं की भी समित्रदि हुई। ब्रज के यूनेक संत-महास्माधों ने भी इसमें योग दिया। इन महात्माओं में स्वामी विरजानंदजी (१७६७-१८६८ ई०) का नाम उल्लेखनीय है। स्वामीजी न क्वल एक विद्वान सत्त थे, चिपत वे महान देश-प्रेमी एवं समाज-सधारक थे। ये भारत को स्वतंत्र देखना चाहते थे छीर इसके लिए उन्होंने थनेक प्रखर शिष्य तैयार किये। ऐसे शनेक शिष्यों ने मरहटा-यदा में सथा वज और उत्तरी राजस्थान में छंग्रे जों के विरुद्ध लहाई की । उन्होंने जनता में ज्ञान श्रीर जागरण का संत्र फ़र्नेका । विरजानंदजी के प्रमुख शिष्यों में स्वामी दयानंद सरस्वती (१८२४-८३ ई०) का नाम श्रव्यगरुष है । वे १८६० ई० में मधरा थाये और फर्ड वर्ष तक वहीं रहे । ' 3 उन्होंने गरजी से न रेवल उच धार्मिक ज्ञान धार किया विक उनके साथ तत्कालीन देश की दुईशा पर भी विचार किया और हिंद धर्म के पुनरद्वार के लिए अनेक योज-नाएं यनाई'। १८६३ ईं० में स्थामी दयानंदती शक्ताचन्न गुरुवर की यह गुरु-द्विणा प्रदान कर मथुरा से गये कि वे भ्रपना मारा जीवन खोब-क्वयाण के लिए ग्रर्षित कर देगे। हयानंदजी ने इस यचन का धाजन्म पालन किया । उन्होंने भारत-राष्ट्र, हिन समाज तथा हिरी भाषा के लिए जो महान कार्य किये उनके कारण स्वामी जी का नाम भारतीय इतिहास में भ्रमर रहेगा । थार्यसमाज की स्थापना, राष्ट्रीय शिचा-प्रसाली का धारंभ तथा रूदिप्रसित समाज का ५४-प्रदर्शन श्रादि बुछ ऐसे कार्य थे जिन्होंने भारतीय समाज को एक नई दिशा की घोर मोद दिया। यज में भी कुछ समय थाइ आर्यसमाज चीर गुरुपुत्त की स्थापना हो गई। मारी माने वाले राष्ट्रीय मादीलनों में प्रज के निवासियों ने बराबर योग दिया।

इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म— जिन सहापुरुवों ने इस फाल में राष्ट्रीय जागरण पूर्व सोस्कृतिक पुनरुत्वान में सहत्वपूर्व कोण दिया

१३. प्रसिद्ध है कि स्वामी द्वानंदजी का निवास मधुरा में पदले विश्राम पाट पर श्रीर फिर सतवड़ा सुदल्ले में रहा। यहुत दिन तक वे स्वामीचाट पर ब्लोतिर्पा वाचा के यहाँ भोजन करते रहे।

उनमें दादाभाई नयरोजी, यंत्रमध्य घटजी, राज राममोइन राय, विर साखी पिचल्यकर, भारगेंदु इरिस्चंद्र, वालगंगापर विलक धीर स्थान दिवेकानंद के नाम उपलेखनीय हैं। इन लोगों के प्रयक्त परिश्रम के फलस्कर भारतीय जनता में नागरच पैदा दुमा। विदेशी सरकार को भय हुआ कि कई इन भारतीय विद्वानी धीर ममाज-मुधारकों के कारण गम्थल के पुनराइनि न हो जाय। चलः गम्मक स्टूर्ग में इराया के मूलपूर्व केव्यस्ट स्मूम के द्वारा प्रदिचन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कराई गई। युरिय साम्राज्य को स्थायी बनाने के उद्देश से ही सामुतः इस संस्था को बन्म दिया गया।

त्रज में दुर्भिन्-- १६वीं शती के श्रंतिम चनुर्थात तथा २०वीं राती के प्रारंभ में जो शकाज पहें उनसे बज की जनता की यहां कट मिला। १८७७-७८ है० का श्रकाल यहां भर्यकर हुआ। । इस वर्ष केयल ४ १ इंच वर्षा हुई। फसल न होने से धनाज के भाव बहुत चढ़ गये और लोग नावी मस्ने लगे । सरकार के द्वारा एक दीन गृह खोला गया। वैकार लोगों की काम पर लगाने की श्रनेक योजनाएं चनाई गईं। मधुरा-श्रद्धनेरा रेलवे-लाइन का काम ब्राहम किया गया तथा माट की गंगा नहर का विस्तार किया गया। इसी प्रकार कई तालामों की सुदाई तथा घन्य जनोषयोगी काम ग्रुस किये गये। परंतु श्रकाल की भीपखता न रोकी जा सकी। १८०६ ई० में मधुरा जिले में थकाल से मृत्यु का श्रीमत ७३'७३ प्रति मील श्रीर श्रगले वर्ष ७२.२३ प्रतिमील होगया। ऋकाल एवं सँकामक उत्तर के फलस्वरूप बड़ी मंख्या में लोग मर गर्य । १८६६-१७ ई॰ में भारत में जो न्यापक दुर्भिष्ठ फैला उसका झसर अज पर भी पड़ा । इस दुर्भिए के समय में भी धंत्रेजी सरकार सीमांत के युद्ध में करोड़ों रूपये फूँवती रही 1 इंग्लैंड से १४ करोड़ रपये का चन्न मेंगवाया गया, परंतु उसमें भी पूरा न दहा । १६०३-४ तथा १६००-म के बकालों से भी बज में यही प्राहि सची और कितने ही मनुष्य चौर पशु मर गये। जगातार दुर्भिच विदेशी मरकार की शौषण नीति के कारण भीर भी ट्रायदायी बन गये थे। ब्रजभूमि की बनधी नष्ट किये जाने के कारण यहाँ का पुराना सीदर्य नष्ट हो चला था। गतेवर भूमि को भी खेतो के रूप में परियत किया जाने लगा था। गोहत्या की मुसलमान शामन-काल में धनेक शासकों ने फर्मान जारी कर बंद कहा दिया था। उसे क्रेमेजी राज्य में फिर से चालू किया गया श्रीर प्रज के भनेक स्थानी में बूचड्याने स्थापित किये गये । इन युष्डस्थानों में गोर्दश की इत्या होने लगी। अज के निवासियों तथा यहाँ

स्रायं हुए तीर्थ-पात्रियों ने परावर इस बात का विरोध किया, परंतु यह इत्या धंद न हुई । स्वतंत्रजा-प्राप्ति के बाद जनता स्रोर जोकत्रिय नेतायो द्वारा धज-सूमि का यह कर्लक दूर किया जा सका।

राष्ट्रीय आदिकिन और जज — १८०२ ई॰ में कांग्रेस की स्थापना के बाद जनता में राष्ट्रीय भावना बढ़ने लगी। इस संस्था के वार्षिक श्रियेशन हमारोहएवंक दोते थे। भशुरा में इस समय श्रम्थापक मोतीरामजी तथा मुंशी श्रम्बुलहादी ने सराहनीय कार्य किया। मोशीरामजी मशुरा से एक श्रावकार निवास के सिताम जनता के कहाँ का विवरण तथा उनके निराकरण के उपाय भी हपते थे। इनके यतिराक्त ए॰ जगन्नाथ वक्षील, जुँबर हुकमसिह तथा बा॰ नारायश्वास, थी॰ ए॰, ने भी जन-जागृति में बधा योग दिया।

जाय १६०५ ई० में बंग-भंग संबंधी श्रांदोलन दिव्हा तय उसमें भी
प्रज के निवासी वीचे नहीं रहे । स्वदेशी को श्रवनाने तथा विदेशी के विक्रकार
में मधुरा ने भाग लिया। यहाँ के नयदुवकों में एक नई लहर पैदा हुई ।
स्वामारा-अर्जेक ने १६ने वाले विद्यापियों ने एक नेशनल हुव्य स्थापित किया,
क्रिसके मंत्री या॰ हारकानाथ भाग्य चनारे गये। मधुरा में जा॰ जानवतराय
के बोजाधी भाषण ने यहाँ की जनता, निशेष कर नयदुवकों, में नथा राष्ट्रीय
जोश पैदा कर दिया। सर्वश्री लचमण्यास, मास्टर रामसित, द्वासंकर पाठक,
राष्पाठ्य आर्गव, गंगाप्रसाद वकीक, धावा प्रत्याप्त्रस, प्रज्ञाल वर्मन, नंदनुमारदेव शर्मा थादि धकेक निस्वार्थी कार्यकर्ता थागो शाये, जिल्हों के धावी
सिपिय सेवाधों से जनता का विश्वास तथा किया। गोरसामी गोपालतालाजी
स्था ज्यो॰ माध्यलाखती ने भी विदेशी वस्तुशों के पहिष्कार का थीए। उटा
कर रहेंस-समाज में इल वल पैदा कर दी। लाजपात्रसात्री के धाविसक्त
मधुरा में दाराभाई गवरोजी, निक्कजी, स्थामी रामसीय, मदनमोहनजी
मालबीय तथा सीयद देदरस्ता के जो भाषण हुए उनसे यहाँ के वातिस्तो

प्रेम महाविद्यालय— १६०६ ई० में सुरमान के दानवीर एवं त्यागी राजा महेंद्रप्रशाप ने कुन्दाचन में भेम महाविद्यालय की स्थापना की । इस विद्यालय के लिए राजा साहब ने एन्द्रावन का धपना विद्याल भवन सथा वाँच

१४. देव राधेरयाम द्विचेदी—मधुरा जिले की राजनैतिक जामति (जनाईन, ६ जनवरी, १६४७), पूर्व १।

गाँवों की जमींदारी लगा दी। १६५५ हैं० में गुररूल विद्यालय फर्हलागर सं वृ दावन लाया गया, जिसके लिए राजा माहव ने १४,०००) रू० की नूमि दान में दी। उन्होंने धगले वर्ष से दिवालय की श्रोर से 'प्रेम' नामक पत्र का प्रकाशन चारम्भ विया, जिसमें शिका के चितिरक्त राजनीति एवं समाजनियम विविध उपयोगी लेख प्रकाशित होते थे। कृषि-शिक्षा की उस्रति के लिए राज साहच ने १६१३ ईं० में मधुरा जिले में जटवारी, मफोई, उक्तियानी श्रीर हुमनी गाँचों में चार सथा बुखंदगहर जिले के दो गावो में दो निवालय स्थारित किये। महायुद्ध के हुछ पहले राजा महेद्रप्रवाप विदेश चले गये । भारत का स्वतन्त्रता के लिए उन्होंने श्रफगानिस्तान, जर्मनी, रूस श्रादि देशों का अमय किया। बृटिश सरकार द्वारा वे ३० वर्ष से ऊपर के समय तक देश निष्कारित रहे । उनकी श्रनुपस्थिति में प्रेम महानिवालय का कार्य योग्य राष्ट्र-संवनी द्वारा चलाया जाता रहा । इस विद्यालय का सुक्य उद्देश्य राष्ट्रीय भारता का विकास तथा श्रीचोगिक शिषा की उन्नति रहा है। इस दिशा में विधालय की कार्य निस्संदद महत्वपूर्य है । ब्राचार्य जगलकिशोर, श्री विदवानी, वा॰ संपूर्णानद, श्री नारायणदास, श्री भगवानदास केला श्रादि क्तिने ही दश-सेवक इसमे सबधित रहे हैं। यह विद्यालय वर्शों वक देश के मान्य नेवाओं क बारुर्वण का केन्द्र रहा है और यहाँ के अनेक दात्रों न राष्ट्रीय बार्गेजन में सनिय भाग लिया है। 11

1813 ई॰ पेगार प्रथा का एवं प्रथम विश्वयुद्ध में रॅगस्ट मठी करने का काम श्रक हुआ। उस समय मशुरा में या॰ नंदर्गसह दुस, प्रवकाल वर्मन, द्वारकागध भागव, रामनाय सुख्वार, सोमदेव खादि ने हरके खिलाफ खाजाज उठाई। उली प्रथा के विरोध में भी जन में अनेक सभाएं की गईं। विरोधियों में प्रन्य नेवाधों के खनिरिक्त या॰ मूलचर तथा जयनारायपसिंह थे। 1819 ई॰ में प॰ हरवनाय जुनक खादि ने मशुरा में द्वामरूल लीग (द्वारासक मध) की स्थापना की। इसके सवथ में मज के जिनिज स्थानों में प्रथार कार्य किया गया।

सेवा-समिति की स्थापना—१० िसवर, १६१७ ई० की मधुरा में सेवा-समिति की स्थापना हुई। इसके प्रथम सभापति थी द्वारकानाथ भागेत्र १४. विस्तार के लिए देरिया विदामिति शुक्त—पृत्तावन के साष्ट्रीय आन्दोकन का इतिहास (गुन्तावन, १६४३), पूर्वार्थ, पृ० न, उत्तराध, पृ० ४–६, ७१-७४, तथा मधुरा जनपद था राजनीतिक इतिहास, द्वितीय स्वयद । क्रांतिकारी इस्त्यें — विदेशी सरकार की दमत नीति के नारण देश के अन्य भागों की तरह मज में भी मान्तिकारी इसकों का मारंभ हुआ। 1 1818 हूं में म्रान्ति के स्पष्ट क्ष्यें हित्ताई एवं ने जमे । इसका मुख्य कारण रीस्ट विस्त भा तिसके द्वारा भारतीय जनता की स्वस्त्रवा चीनने का उपमा राजा पा । इ अप्रैस को मशुरा में इस विस्त के विष्ट यहुत वही इसास की गई। इस पर यहाँ के कई नेकारों का चालान कर उन पर मुक्यमा चलागा गया, परंतु खंत में सवृत के अभाव में वे छोड़ दिये गये । मशुरा में स्वतन्त्रवा की जो आग प्रवस्तित हुई वह विदेशी शामन द्वारा बुमाई न जा सभी । मज मंदल की राजनैतिक मान्ति का मशुरा मगर प्रधान केन्द्र वन गया। 1818 हुँ के जिल्लीयों जा वाग-काड से मशुरा में बड़ी उत्तेजना फैल के स्वार्थ हुँ के जिल्लीयों मुक्य प्रमा का भागों जम किया गया। इसी वर्षे गर्या मुक्य विरोध में एक पूरी सभा का भागों जम किया गया। इसी वर्षे गरी पार्थ पीर देशके की गई। मह्म वर्षे गरी पार्थ पार्थ किया निया गया। इसी वर्षे गरी पार्थ पीर हरके विरोध में एक पूरी सभा का भागों जम किया निया विद्या विश्व की गई।

गांधी-शुन-- १६२० ई॰ से महाता गांधी के नेतृत्व में भारत में व्यवस्थीय चान्दोलन ने जार ५कदा। कांग्रेस के कलकता चिपदेशन में धंमें जो विचान-रुभाषों, चदालहीं, महत-कांडेल तथा दिश्वी उपधियों मूर्व महादेश स्वादि का विद्याप्त स्वादि का विद्याप्त स्वादि का विद्याप्त का प्रेष महादि का विद्याप्त का प्रेष सामित की देश का विद्यापत का प्रेष सामित की देश का विद्यापत का प्रेष सामित की देश का देश का देश का देश का विद्यापत का प्रेष सामित की प्रकार भरता है तो सामित की प्रकार भरता है तो के सामित की विद्यापत का प्रकार के सामित की सामित की विद्यापत का सामित की सामित की का प्रकार के सामित की को है स्वाप्त में का चार्यापत के सामित की की सामित की विद्यापत सामित की विद्यापत की सामित की साम

पर्शे—नेम, त्यजीवन, सैनिक, प्रवाप, भारत शाहि—ने भी स्ववंत्रवा की भावता दिशित करने में यहा कार्य किया। मारटर रामांगह मिशन रक्टल की शच्यावकी द्वीह कर राष्ट्रीय कार्यों में पूरी लगन से जुट गये। उनका श्रवुकरण अन्य कियते ही लोगों ने किया। किने ही लाग सरकारी रक्टलों को लाग कर सारदीलन-कार्यों में लग गये। स्वयंत्रेयकों के दल राष्ट्रीय मंहा तिये श्रीर नांधी जी भी जय योलते हुए सहकों पूर्व सार्यानिक स्थानों में वाते थे। शंभी जो भी जय योलते हुए सहकों पूर्व सार्यानिक स्थानों में वाते थे। शंभी जो सरकार ने दमन का कटोर पक चलाया और स्वस्त्रयोगियों को सर्वा द्वारा तथा खन्य सब वकार से कुचलने की स्ववस्था की, पूर्व इससे शंहों के पटले के बजाय बहुता ही गया। जनता में राष्ट्रीय भावनाएं इसनी व्यवस्था कि मधुरा के क्षीमेंटल-जैसे क्लेक्टर के कटोरतम श्रायाचार भी उन्हें जिबिल कर सके। मधुरा के नज्युवकों ने 'राष्ट्रीय यालमंडल' नामक संस्था ना प्रारम्भ हिया, जिसकी हज्जवां से खबिहारी लीग करते थे।

10 मार्च, 12२२ ई० को महात्मा गांधी निरम्तार हिये गये थीर उन्हें वृद्द वर्ष की सजा दी गई। इसमें देश भर में पीभ फैल गया। वृद्ध दिन याद स्वस्त्रयांग श्रान्दोसन द्व गया। मेम महाविद्यालय ने इस समय हाज-नैतिक एव में वहा कार्य किया। साचार्य गिड्यानी के नेतृत्व में इस विवासय की प्रष्टिक प्रगति हुई। महात्मा गांधी, पं० मोतीखान नेहरू, खा॰ नावपव-गय, डा० श्रंमारी श्वादि विभूतियों के विश्वालय में स्वागमन से उसका गीरव स्वीर भी वहा गया की राष्ट्रीय इलक्ष्वों का एक प्रमुख केन्द्र वन गया।

्र २० ई ॰ का स्यतंत्रता-संग्राम — मज में १२३० ई० का स्यातंत्र्य-संमाम यहा व्यापक रहा । इसी साख यहाँ नमक सत्यामद मारम्भ हुया। इस सत्यामद में सज के अपेक देशभकों ने भाग जिया। किवने ही ममुख कार्यकर्ता मिरफ्तार किये गये । इन जोगों को कठोर काशगार की याजनाएं सहनी पक्षीं विदेशी वक्षों तथा मण्य वस्तुम्भी के विद्वार का कार्य जारी रहा थीर इस कार्य के लिए ममुसा में एक 'धायकाट दूचतर' बनाया गया, जिसमें ज्यो न राभेदयाम दिवेदी, भी गोपाबदास सेठ, भी केबाशनाथ पतुर्यहीं थादि ने प्रशंसनीय कार्य किया। १२३० के सत्यामद के केनद्र मज के गाँवी में भी किया गये थे।

मधुरा में १६३० तथा उसके याद के घान्दीवनों में जिन राष्ट्र-सेवकों ने उमुख भाग व्हिया बनमें हकीन सजलाल जी, थ्रो कामेरदानाथ, धार्चार्य तुनककियोर, हा० धोनाय भागेन, ध्रो केदारनाय भागेन, ध्रो रामसरख जीदरी, धी रामजीराम, धी शिवशंकर उपाध्याय, मो० छुष्यचंद्र, ठा० वारासिंह, श्री द्वारकाप्रसाद वरसल, धी वसंवक्तमार धनवर्ती, श्री निरंजनप्रसाद, श्री सारवकी शर्मा तथा भी लक्ष्मीरमया धावार के नाम उदलेखनीय हैं । इनके श्रितिरक्त मधुरा की धने महिलाखों ने भी राष्ट्रीय धानदेखनोय हों । इनके श्रितिरक्त मधुरा की धने महिलाखों ने भी राष्ट्रीय धानदेखनों में भाग लेकर धर ने को समस्य रहिलाखों ने भी राष्ट्रीय खानवि को राजने भी श्रीत सामित देवी, भीमवी नारायखनाला देवी, वहन गोशावरी देवी, श्रीतवी चंद्राव खानि देवी, श्रीमवी मनोरमा देवी, वहन गोशावरी देवी श्रीद के नाम खमन्त्र सर्व हैं । धागरा जिले के पंच श्रीहम्खदन्त पालीवाल, सेठ श्रवलिंह, श्री वाजूलाल मीतल खीर ५० धीलमाथ, भरतपुर के श्री खुगलिस्वोर चतुर्वेदी तथा खलीगढ़ जिले के श्री व्यालामसाद जिलाख, ठा० महत्त्वानीत्व, श्री शेर- धानी तथा मा० श्रवलाम ने एपं प्रा, मैनपुरी आदि जिलों के भी कई मसुर कार्यकालों ने राष्ट्रीय श्राप्टीय आप्रदेशीयों ने राष्ट्रीय श्राप्टीय स्वार्टीलां में सराहनीय लार्य दिला ने भी कई मसुर

१६३० ई० में गांधी हरितन समग्रीते के फलस्वरूप आन्दोलन कल समय के लिए शान्त हो गया: दर्ग धगले साल जार्ड विलिगटन के धाने पर पुनः स्थिति बदल गई । इसी साल खदन की गोलमेज काफीन्स में गांधी जी गये, परंतु वहाँ कोई अनुयुक्त समझौता न ही सदा। उनके भारत जीटने पर ४ जनवरी. १६३२ ई० को उन्हें गिरफ्तार कर जिया गया । इससे देश भर में ब्रान्टोलन चौर दसन-चक्र का पनः ग्रारम्भ हो गया। सधरा विखे में खनेक कांग्रेसी कार्यकर्वात्रों ने खले थाम विरोध करना शुरू कर दिया। इस पर मर्बश्री केदारनाथ भागव, श्रीनाथ भागव, मा० राम.सह. राधाम हन चनवेंदी. चितामणि इ.क बादि धनेक कार्यकर्ता गिरपतार किये गये । इस धान्दोलन में काशी प्रिश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने भी सज में कार्य किया। १६३२ में प्रेम महाविद्यालय की एक विशेष कानून द्वारा अब्स कर दिया गया । सथुरा के भाइर श्रालीगढ़ दिखी, प्रयाग श्रादि स्थानों में बल के श्रानेक कार्यकर्ता गये, जहाँ उन्होंने बड़ी लगन के साथ काम किया । १६३३-३४ ई० के हरिजन भारतोलन में भी बलभीस ने सहस्वपूर्ण योग दिया । हरिजः -उदार के कार्य की स्पारित रूप से करने के लिए मध्या में एक 'हरिजन सेवक संघ' की स्थापना की गई। व दावन, राया चादि स्थानों में भी हरिजन उदार के जिए भारतीलन भारम्भ किये गये। जितेशी शासम द्वारा भारत के भनेक स्थानों में साम्बदायिक विदेश उलाइने के प्रयान हुए, परतु सबसूनि में यह चाल बहुत दिन तक सकता न हो सकी और यहाँ १६३७ ई० सक कोई उवजेपनाय साम्बदायिक भगदा नहीं हुया।

१६२४ ई॰ में केंद्राय एमम्बला क सुनाव में हामेस ने भाग सेने का निरुचय किया। सुनाउ लड़ा गया थीर उममें मत्र से पं॰ भीट्रच्यद्व पाखा-पाल विजयी हुए। इस सुनाव के सिलमिल में सरदार बहुभभाई पटेल तथा थी मृलामाई देसाई भी मत्र में पपार। १६२४ ई॰ में काम म ही कार्य-जयती मपुरा, वृद्यम्म, गोत्रथन, सादाबाद, बलद्य, सील तथा घट्न स्थाना मं बड़ी प्रभाग स मनाई गई। १६३० ई॰ क प्रान्तीय सुनावों में भी बहुमत म हामिल की जित्रय हुई। अन में रचनारमक कार्यक्रम के लिए परच्यम प्राप्तम की स्थापना तथा गोत्रध निरोध धान्तीय भी इस बला की उदलेखनीय घटनाएँ हैं। १६४०-४१ ई० के स्थानमत सरवासह में भी प्रत क चहुनस्थल लोगों ने भाग किया। इन दसभनों का जिमग्र स्वर्धि क लिए जल क्या सुनाने की सना द्वारा दृद्धित किया गया।

१६४२ का 'भारत छोड़ो' यान्दोलन--भारतीय इतिहास में १६४२ की दशस्यानी कान्ति एक सहस्वपूर्ण घटना है । सहाभा गान्धी के नेतृत्व स भारतीय जनता न इस महान क्वान्ति से भाग सकर श्रदने त्याग श्रीर राष्ट्रमेम का परिचय दिया। म श्रगस्त को 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव की स्वीकृति क पक्षात् एक बङ् थान्दोलन का श्रारम्भ हुद्या । ६ थगस्त को महासा गा-धी तथा वाप्रेस कार्यसमिति के सदस्यां की गिरफ्तारी क बाद दश म व्यापक छोभ फेल गया। जनता विदशी सत्ता को समूल नष्ट करन पर तुल गई। दश में जगह जगह सरकारी हमारवाँ तथा रेख-वार धादि यातायात के साधना को नष्ट करने की याजनाएँ कार्यान्वित की जाने सनीं । ब्रज क मुख्य केंद्र मधुरा नगर तथा खन्य स्थानों में नवयुवका की टोलियां ने सोइ फोड़ का कार्य ग्रस् कर दिया। ह ध्रमस्त स लेकर २८ ध्रमस्त तक यहाँ प्राति वी खपट फैंबी रही ! विदेशी शामन ने ब्रान्सिकाश्यि को कटोरता के साथ शिरफ्तार करना चारम्भ कर दिया। बृदावन में १८ सारीख को लक्ष्मण नामक बीर कातिकारा शहीद हुआ। घन्य धनेक खोग भी छु दाउन गोलीकांड में घायल हुए। सर्वत्र दमन का ताएडव मृत्य दिलाई एइने लगा । श्रमस्त का श्रत होने पर चड़ी कृ्रतास शान्ति स्थापित की जासकी। इसक नाद जबर्राती जुर्माने वस्त्र किये जाने लगे। इसी समय भयकर मलेरिया का प्रकोप हुआ, जिसके कारण चृत्यावन सथा धन्य स्थानों से जनता की यह क्षे का सामना करना पड़ा ।

स्वतंत्रताः माध्ति — १२४४ ई॰ में महात्मा गान्धी वधा घन्य नेवाधा को जेल से मुक्त किया गया । वृदिश सरकार की धोर से घन सभी मकार की प्रतिकृत्व परिस्थितियों को देखकर भारत को खतंत्र करने की यात चलाई जाने लगी। १६४६ ई० में इंग्लैंड से जो टेविनेट मिशन खाया उसने इस संबंध में थपनी योजना मस्तृत की। गंभीर विचार-विनिमय के बाद १४ खासन, १६४७ ई० का दिन आरत, हो सबस्य करने का दिखा निश्चित दिखा गया। यह सबस्य स्ति को खमिनावाचित्राचों के बाद प्राप्त हुई। चंमेज चलते-चलते हुस देश को साम्प्रदाविक ज्वालाणों में जलता हुआ होई । गये थीर इस महान् देश के हो उक्टे कर थिया हुए!

मेवीं दा भेराडा— विदेशी सरकार की साम्प्राधिक गीति के फाल-रास्त्य शंत में प्राप्त भी दारक्षिक कराई। से न यन सका । स्वतन्त्रता के लिए पोषित तिति से कुछ मास पूर्व मशुरा, सरतपुर, फालवर तथा गुइगाँव में निवास करने थाल मेवों को अइकाया गया । साम्प्राधिक विदेष के इस प्रकार उनदने का फाल फल्ड्रा नहीं हुआ । तेवों के विरोध में प्रच के जाट, प्रवीर, गूजर पाति लोग खड़े दो गये । केवों के स्वीर्ध काम नामक स्थान में तथा गोठीलो, नीगाँचा, डीग, नगर खादि स्थानों में भयंकर मारकाट हुई । जंत में प्रविश्वास मेव प्रचने स्थानों को लीड़ कर सन्यत्र चले वार्य और तभी कनाइ। गांनत हो मदा । प्रवामि के इतिहाल में यह वहला प्रवसर था जय कि साम्प्रदायिक बहुता का इतने भीषचा रूप में प्रदर्शन हुखा । स्वयंत्रता नासि के याद जय स्थिति सैंभली तथ बहुत में गेन-परिवारों को चुला खपने स्थानों पर खाक्ष बमा दिया गया । युटिस गांतम की समासि हो गई की दिशित्य पर्मों से मान्प्रदायिक बहुता और क्लाइ की भी समासि हो गई की दिशित्य पर्मों से प्राप्त निक्त कहुता और कलाइ की भी समासि हो गई की दिशित्य पर्मों से प्राप्त निक्त करा के अनुवाधियों में उसी प्रवार मिलाइल कर रहने की भावना परी जिन्न प्रकार के ग्राचाधियों में उसी प्रवार मिलाइल कर रहने की भावना परी जिन्न प्रकार के ग्राचाधियों में उसी प्रवार मिलाइल कर रहने की भावना

## भ्रध्याय १४

## स्वतंत्रना-प्राप्ति के पश्चात्

14 सगस्त, 18 थ० ई० का दिन सनभूमि ही नहीं, सारे भारत हैं दिहास में एक महान दिवस हुया । इसी दिन एक जंबी खबिए की दामता में छुट कर भारतवासियों को स्वतंत्रता के उन्मुक्त बातावरण में सौंस के का भीका मिला। । करना प्रदेशा की तरह सब की जनता में भी इस दिन समीन उद्यास था। तनवासियों में 12 स्वपत्त को हतना घषिक यहार था दिकत संभवतः के के उत्पीचन में 12 स्वपत्त को हतना घषिक यहार था दिकत संभवतः के के उत्पीचन में युटकारा पाने के समय में भी न रहा होता। स्थान-स्थान पर विरंगा संद्रा जतराने जगा, दीपमानिकांण मजाई गई और वृद्धित संभी के हत्य एक नवे सानंद और उत्पाद से वर्षावत हो उदे। शतादियों की परतन्त्रता के बाद सज ही जनता में साने के स्वतंत्र नागरिक के रूप में पाना । 12 सानत उत्पत्त के जाद सज ही जनता में सर्वा नागरिक के रूप में पाना । 12 सानत उत्पत्त के जिल्ला के सिंदे स्वतंत्र नागरिक के रूप में पाना । 12 सानत उत्पत्त कि चुर कंपन-मुक्ति को, निर्माण का सीर नवीन चेतना का सर्देश लागा। विस्तान भारत के हुरिहास में इस दिन का महत्व निसर्वेद सर्वापर रहेगा।

त्रज में शुश्यार्थियों का आशमन—परंत स्त मुक्तिः दिवन के साथ ह्वर की दहलाने वाली घटनाएं भी जुद गई। वे घटनाएं हैए को दो भागों में विभाजित करने का परिवास भी। पश्चिमी पंजाब से हिंदू तथा पूर्वा पंजाब से मुसलमान वही संबया में स्थानांवरित हुए। 'साम्यदायिक संबंधी मानेहित के कारण जो अयंकर मास्कार और धन-जन की पर्वादी पंजाब तथा हुए क्षम्य प्रदेशों में हुई वह हदय-विदारक है! पंजाब, सीमामानत और सिच के पहुत से विस्थापित लोग करत प्रदेश में था बसे । मधुरा, कुन्दावन तथा प्रज के अपन्य स्थानों में वही के द्वा में ये गरवायों जोग साकर सावाद हुए। प्रदेश की जनस्य स्थानों में वही के द्वा में ये गरवायों जोग साकर सावाद हुए। प्रदेश की जनस्य कार्यों में सहस्य कर्मा में ये गरवायों जोग साकर सावाद हुए। प्रदेश की जनस्य कार्यों से सहस्य हुए। प्रदेश की अविद्य कार्याया की गई। शरवायियों के प्रदन के घतिरिक्त दिवीय महासुद (१६२६-५४ ई०) के कारण महीस्त कार्य साथ सावाद होग सामा सावाद से साथ साथ हो सहस्य कर हो गई। धी उनका वह पैयं और साहस के साथ सामत होगा सामता दिया गया। इन समावायों के सिर सोई जनता का सिकेय महयोग मास हुया। १० जनवरी, ११५० ई० को महातमा गान्यों की दिशी में हावा कर दी गई। विससे सारे भारत के साथ

वज प्रदेश भी शोक में निमम्न हो गया। राष्ट्रपिता की भरमी वज में भी लाई गई और यहाँ यसुना के पवित्र जल में विमर्जित की गई।

महस्य राज्य का निर्माण — भारत के संबंधीन होने के बाद देश के विभिन्न रखवाड़ों में भी स्वतः यवा भी खहर तेजी से उठी। वह रजवाड़ें रजवाड़ें से भी स्वतः यवा भी खहर तेजी से उठी। वह रजवाड़ें रश्य के संवकालीन गृहमंत्री सरवार बखनमाई परेल ने वही जुशलता और दूरह्यिया से भारत के कई ब्रोटे-ब्रोटे राज्यों को सिला कर उनके संव बना दिये। 19 मार्च, 18 भ ई को भरतपुर, श्ववर, धीलपुर और करीबी को सिला कर मार्स्य राज्य की भागतपुर, बात की भागनाओं के भग्यमा की गई। इस नये रज्य के कि प्रकारियों ने जनवा की भागनाओं के भ्रायस्य की गई। इस नये रज्य के कि प्रकारियों ने जनवा की भागनाओं के भ्रायस्य की गई। इस नये रज्य के कि प्रकारियों ने जनता की भागनाओं के भ्रायस्य हो गई। वह में राजस्थान वा स्वां प्रदेश निर्मित होने पर मस्स्य राज्य को भी उसी के श्रंतर्गत कर दिया गया।

नया संविधान औ। निश्वीत-- २६ जनवरी, १६४० ई० को भारत का नया संविधान श्वीकृत हुआ, जिसके श्रतुमार भारत को पुरू गश्च-राज्य पोषित किया गया। इस गणराज्य की भाषा दिन्दी मान्य दुई।

नये संविधान के अनुसार १६२१-२२ ई० में केन्द्रीय सथा प्रादेशिक विधान सभामों के लिए निर्वाचन हुए। उत्तर प्रदेश र था अन्य कई प्रान्तों में कांग्रेस का बहुमत प्राया थीर उन प्रदेशों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल न्यापित हुए। निर्भाचनों के बाद टान राजेन्द्रमसार राष्ट्रपति तथा एंट जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधान मंत्री हुए। उत्तर प्रदेश में पंट गोविद्यत्त्वस परक की प्रध्यक्त भारत के प्रधान मंत्री हुए। उत्तर प्रदेश में पंट गोविद्यत्त्वस परक की प्रध्यक्त भोर के कांग्रेस सी मंत्रिमंडल का निर्माण हुए।। यज प्रदेश में कई जन-सेवक वेंद्रीय कोकसभा तथा प्रदिश्चित विधान-सभागों के लिए निर्याचित हुए।

वर्तमान मञ्ज में होटी-मोटी राजनैतिक इसप्ले जारी हैं। इस समय येहीं जिस संगठन का प्राधान्य है यह बोधे म है। मन्य प्रमुख राजनैतिक इस अबा समाजवाती, जनसंब, रामराज्य-परिवद देश सम्यवादी हैं।

'तृज प्रांत' के निर्माख का ४२न---- १६४४ ई० के ब्रारंभ में रचर प्रदेश के विभावन का वरन मामने लागा गया। प्रदेशिक विधान-सभाइयों की भी गृक बड़ी संख्या द्वारा इसका समय- विचा गया । युद्ध सोगी ने वह मुभ्याद रहा कि प्रदेश के नो भाग किये वार्षे और विष्टमी भाग का नाम 'यब प्रदेश' रखा वार्ष । उस नये प्रदेश में उत्तर प्रदेश के प्रवाधान-भाषी के के के बेबाया रावस्थान के उस भाग की भी निकान की बात कही गई जो उत्तर दिन पहले 'सास्य राज्य' कह्नबाता था। प्रतु नव प्रान्त-निर्माय का यह व्यान्द्रोलन क्याने न वह मका। क्षत्रेक मध्यान्त्राली नेवाधों तथा ध्रज की प्रमुख साहिष्यिक पून सांस्कृतिक सांधा प्रज साहिष्य महल वे द्वारा उत्तर प्रदेश के उकड़े करने का विरोध किया गया। महल ने खुल लोगों को इस मींग को भी क्षसामयिक बतावा कि उत्तर प्रदेश की ध्रामत, सेरठ बाँग रहें लक्ष्य किसामरिया के जिल्ले वर्तमान निश्ची राज्य के साथ मिला दिये वार्ष । उत्तर प्रदेश प्रधान कि जिल्ले वर्तमान निश्ची राज्य के साथ मिला दिये वार्ष । उत्तर प्रदेश प्रधीन 'मध्यदेश' का निकस्तित पूर्व सम्मित के इस है बाँग वर्तमान परिस्थितियां में उत्तक्ष किसी भाग की भाषा के झाधार पर ब्रह्म करना वान्छनीय नहीं प्रदीध होता।

- े श्रित का निविर्माण— स्ववंत्रता प्राप्ति क वाद श्रव में राजनीव के चेतना के विवास के साथ उसके आर्थिक एवं सांस्कृतिक न्या-मांचा थी बोर भी शासन और जनना का ध्यान गया हूँ। जमींदारी उन्कृतन नहें सूर्मि- क्यवस्था, क्विचाई और यातायान के साधनों में सुधार, राधों में पंचायनस्व मां सुधार, हरिजन-उदार धादि इन्हु एम कार्य है जिनस जनना ही आर्थिक एव सामाजिक द्वारा में सुधार हुचा है। ६ववर्शन थाजनाओं में जीवन-स्वर में जैंचा करन एव वर्त मान ममस्याया को सुककाने क विविध उपाय है, जो कावानियत किये जा रह है। सत जिनोधा भाव द्वारा प्रचारित सूदान-यज्ञ में अत्र प्रदेश वर कियासम्ब योग रहा है।
  - सारकृतिक रिष्ट से जजमूमि का स्थान भारत में बहुत महस्वपूर्ण है। यहाँ की प्राटृतिक सुवमा वा वर्षन प्राचीन सारित्य में तथा वहाँ आर्थ हुए विद्यी यात्रियों के देशों में मिलता है। जजही वनशी को रखा की बार उत्तर्भ भारत की लोगितन महगार का स्थान जाना वामानिक था। उत्तर प्रदूच क राज्यराज भी ग-हयाबाल माणिकलाल मुख्या न सवर् २०१० (इस्ट्रेस हैं) की जन्माहमी के पादन पर्व पर गिरिराज गोवर्णन में वर्व-महोस्तव का भीगव्या विद्या गोवर्णन रचे क पारी मोर वापान्य के किलारे हायादार हुए लगा दिये गये हैं, साथ ही गोविंद कुन्द-जैसे सारकृतिक स्थानों को पुष्टित हुपायित्यों स सुशोधित किया गया है। मुप्ता पुन्दावन वादक पर सथा जज के खन्य धनेक स्थानी पर भी वृद्ध लगाये गये हैं। जन महल के बन्द प्राप्तिन पन को पुट्ट यानन काल में काट कर गमाडित पर पर स्था पात्र के बन्द पर सथा मान के खन्य पर स्थान का स्थान यो की सुशित स्थान भी मंजाये हुए हैं। इनके सर्थण का सथा माने के साथीन यो की सुशित साज भी मंजाये हुए हैं। इनके सर्थण का सथा मने वह स्थान का कार्य शाम का स्थान स्वाच का स्थान स्थान का कार्य शाम का स्थान का कार्य शाम का स्थान स्थान का कार्य शाम स्थान का कार्य शाम का स्थान स्थान का कार्य शाम का स्थान स्थान का स्थान स्थान स्थान का स्थान स्थान

सथा जनता के द्वारा किया ज़ा रहा है । श्रज साहित्य मंडल के प्रयत्नों के फलस्वरूप कई प्रतानी कदमलहियां को कटने से बचाया जा सका। र राजस्थान की योर से प्रज में भरभूमि के बदने का जो लगातार प्राष्ट्रतिक कम 'चल रहा है उसे रोकने के लिए 'मधुरा थीर खागरा ज़िले में खिपक से श्रपिक रहा खागाने की योजना कार्यानित हो रही है। इस संचंप में उच्चर प्रदेश के उप- रूपि-मंत्री श्री जगनप्रसाद रावल तथा मधुरा के भृतपूर्य जिलाधीश श्री राजा रायखिद के प्रयत्म सराहनीय कहे जायंगे।

फटरा फेर्गविदेस की पुनरुद्धार — क्टरा कंग्रवदेव को भगवान् कृष्य का जन्म-स्थान होने का मौरव प्राप्त है । यहाँ समय-समय पर अनेक विशाल संदिरों का निर्माण हुआ। औरज्ञेष ने बीरसिंहदेव द्वारा निर्मित अविम मिद्दर की सोध कर उसके प्राप्त के भाग पर मिन्नद वनवा दी । शैप माग भगवायमा में होद दिया गया। उसके वाद बहुत समय कर बह स्थान विश्वव द्वारा में पढ़ी दिया। भाग। उसके वाद बहुत समय कर बह स्थान देवित द्वारा में पढ़ा रहा। १८५४ ई में ईस्ट इिट्या कंपनी के द्वारा करता केश्यवंत्र की भूमि ना नोलाम कर दिया गया। उसे बनास्स के राजा पटनीमल न तसीद जिया। राजा पटनीमल जन्मस्थान पर भगवान् श्रीकृष्ण के मिदर का पुपर्निर्माण कराना चाहते थे, परंतु उनकी यह इन्हा पूरी न हो सकी। उनके उसराधिकारियों से श्री अगलिस्थारियों विद्वा की सहायवा से महामना पंच महनमोहन माजवीय ने हस जमीन को ए करेरी, १९४५ ई को वरीद जिया। प्रनेक कारणों से माजवीय जी के जीवन-काल में भी श्रीकृष्ण-समारक के निर्माण का वार्ष प्रा न हो सका।

माजवीय जी की इच्छा के श्रमुलार भी जुगजिकशोर विवजा ने 1821 हैं। में 'अहिल्या-जमस्याग दृष्ट' की स्थापना की, जिसके श्रम्यक्ष भी गयेश वाहुवेद भावजंकर बनावे गये। दूर का मुक्य उद्देश्य भीहत्या-सारक जा निर्माण करने करना वेशवेद का पुरुक्ता काना है। दूरट का प्रापीट हैं कि इस पानन स्थान पर पढ़ ऐसी संस्था की स्थापना की जाय जो भारतीय पर्में थीर दर्शन के केन्द्र के रूप में विकस्तित हो। श्रीर जिसके द्वारा विविध्य पर्में के सुक्ताम्मक स्थापन की स्वयस्था के माथ गीता के संदेश का मचार किया जा सके। उक्त भारतक को पूक्त सारहिक प्रविद्यान के क्ष्म में बनाना चाहिए, जो भारतान हृस्य के सार्थभीन जीवन-दर्शन से स्वद्यायित हो।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जन्मस्थान की बचायिथ उपेषित भूमि को स्वच्छ भीर समत्वल करने का वार्ष भारंभ किया गया। स्वामी धी प्रखंडानंद् सरस्वती के द्वारा १४ ध्रवट्टवर, १६४६ ई० के दिन जम्मस्थान पर ध्रमदान का धीमणेग्र किया गया धीर उस दिन से यह वार्व उस्सादत्वक धार्म बनाया गया। मधुरा नगर के धनेक सार्वजनिक कार्यकर्णा धीर विधार्थियों ने जन्मस्थान पर ध्रमदान का कार्य क्रिया। उनके उद्योग से इस भूमि का रूप चृतुत-कुछ सुधारा जा सका और 'इस्प्य-च्यूता' तथा उसके खास पास की भूमि पर विविध उससों धीर समारोहों के जिए सुगमता हो सकी। मज साहित्य मडक द्वारा विद्युक कई यूपों से इस स्थान पर धीष्ट्रप्यन्त्रेत का धार्योजन सफजवाप्रंक किया जा रहा है।

भारत के राजनैविक इतिहास में प्रज का जो गौरवपूर्व स्थान रहा है उसका परिचय पिछले ग्रप्यायों में दिया जा शुका है । सांस्कृतिक इंग्र में प्रजभूमि ने जो महानू योग दिया उसका विवरण प्रस्तुत ग्रंथ के ग्रगत सह में दिया जायगा ।

### परिशिष्ट

# प्राचीन यादव वंश-तालिका

[ श्रंक पीढ़ियों के सूचक हैं ]

पौरायिक विवरणों के श्राधार पर पानीटर ने भ्रपने मंध 'ऐंस्पेट इंडियन हिस्टारिकल ट्रेडीरान' में विभिन्न प्राचीन राजवंशों की तालिकाएं तैयार की हैं। उनमें से यादव वंश-वृक्त यहाँ दिया जाता है—

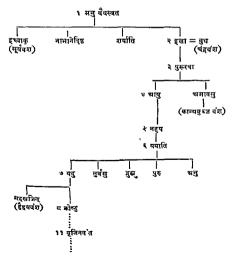

```
त्रज का इतिहास
```

11

```
१४ स्वाहि
१६ चित्रस्य
२० शंशविद्
२१ पृथुंश्रवस्
२२ चत्र
२४ सुवज्जा(या सुवज्ञ)
₹६ उशनस
२० शिनेयु
३० सहस
३२ कम्बलवहिस्
२४ रुप्मकवच
३६ प्रावृत्त
४० निदर्भ
धर तुन्ति
```

२४० ]

थ ४ निवृ<sup>\*</sup>ति ।

४१ विदूरथ ।

४६ दंशाई | ४७ व्योमन

४= जीमृत

! ४६ विकृति

- १० भीमरथ | -- १३ रथवर

**४३ दशस्य** 

। २४ एकदशस्य

≺१ राकुनि

२६ करम्भ ः २८ देवरात

> । २६ दुवचेत्र

व० देवन

रा मंध

६२ पुरुष्य [' ६३ पुरुद्वव

६४ जेतुया श्रम्ध

१ ६२ मध्यव

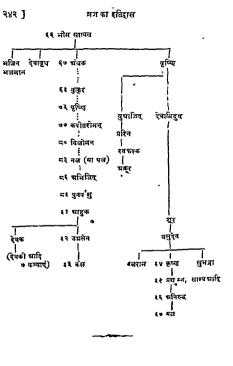

# प्रस्तक में प्रयक्त संकेत-सूची

थ्र**ः** ग्रन्थाय यार्था = यार्थार्थेट यार्के = बार्केयोलॉ जिंकल है ० = ईस्त्री उत्तर० = उत्तर काड লা০ = লালতা उपनि० = उपनिषद भा॰ = भारतीय कारक सं० = कारक सहिता भाग = भागवत छादोग्य० = छादोग्य उपनिषद् मन् = मनस्मृति ডিা০ = লিবর जि॰ = जिला रछ० = स्प्रनश देव = देखिए रामा ० = रामायय **५स** = ५सपुराण

जहारी ०. म॰ पै॰ = महावेदर्त महाभा = महाभारत

| पंक्ति<br>१३<br>२२ | पुद्धि-पत्र<br>यशुद्ध<br>करीज | र्पंचरित<br>-<br>शुद्ध<br>कनीज                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पंक्ति<br>१३<br>२२ | य्र <b>शु</b> द्ध<br>कडीज     |                                                                                                                                                                                                        |
| पंक्ति<br>१३<br>२२ | य्र <b>शु</b> द्ध<br>कडीज     |                                                                                                                                                                                                        |
| **                 | कर्त्रीज                      | कनीज                                                                                                                                                                                                   |
| **                 |                               |                                                                                                                                                                                                        |
|                    | हास्थनापुर                    | हस्तिनापुर                                                                                                                                                                                             |
| २३                 | हारिक                         | हारिक                                                                                                                                                                                                  |
| २०                 | मभिमनिकाय                     | मजिससनिकाय                                                                                                                                                                                             |
| 13                 | चदार्जनी                      | बदायू नी                                                                                                                                                                                               |
| 18                 | बदे                           | वहें                                                                                                                                                                                                   |
| ₹                  | द्वारिका                      | द्वारका                                                                                                                                                                                                |
| २⊏                 | ₹=                            | ३ − =                                                                                                                                                                                                  |
| 14                 | <b>मृ</b> तिका                | सृक्तिका                                                                                                                                                                                               |
| 82                 | ससभा                          | समभा                                                                                                                                                                                                   |
| 3.3                | महभानिष्त्रमण                 | महाभिनिष्टमस्                                                                                                                                                                                          |
| ₹०                 | त्तर                          | उत्तर                                                                                                                                                                                                  |
| 44                 | १ (फुटनोट)                    | <b>ર</b>                                                                                                                                                                                               |
| श्रंतिम            | स्यततत्रवा                    | स्ववत्रता                                                                                                                                                                                              |
| फ़ुटनोट १४         | इन पायर                       | पापर इन                                                                                                                                                                                                |
| ्थविम दश           | ा को न विगवती हुई             | विगइती हुई दशा को                                                                                                                                                                                      |
| રષ                 | कु भेर                        | कुम्देर                                                                                                                                                                                                |
|                    | 국                             | २२ हिस्पाणुर<br>२३ हारिक<br>२० मिममिनेकाय<br>१३ वहाडं-गी<br>१४ वहें<br>२ द्वारिका<br>१८ स्विका<br>१२ स्वस्था<br>२१ महिमानिध्यमण<br>२० चर<br>२३ १ (जुटनोट)<br>स्रोविम स्वतंत्रयवा<br>जुटनोट १४ हम शाय्र |

### नामानुकमणिका

21 यजातराज ६८ श्रिवित जोट १६६ र्थंग (राज्य) २६, ४३, ४८, ६३, श्रजीवसिंह १६८, १७७, १७८ §5. 205 श्रजीमुख्ला २१६ धंतर (राजा) २० यहींग ६. १३४ २१४, २२६ शंतर्वेदी १०४ व्यवस्त्री सेंडा १२२ श्रंतिकित (युनानी शासक) ७३ थरिलयाँ १६८, १४६ श्रंपक (वंश) १४, १६, २४, ३६, गशीनावेस १३० 88. 22, 25, 52 धिसीमञ्जूष ६० श्रंबरीय टीला ७८ धनंगपाल १३४ शंबाला १६ ग्रस्ताजी १८७ श्रंशमान ४३ य्यत्रेजी १७१ श्रंसारी, डा॰ २३० धनन्तदेवी १११ श्रकार (सम्राट्) १२०-१६, १६४, धनन्तराम २३३ 202. 102. 262. 200 धनिस्ट ४३. ६२ श्चकवर (सहजादा) १६४ অরু १७ चक्र ३७, ४०, ४६, ४⊏ थनूप (राज्य) ६०= ध्यवद्यानस्य सरस्यवी २३७ श्रनुपशहर ४, ३१२, ३६० भ्रास्त्रज्ञी (पर्यंत ) ४ थक्याः स्तान ६४,८८, १३, १२६, व्यवस्था १६५ 130, 150, 152, 154, 156, धवताल, वासुदेवशस्य ४८, ६४ ध्यम्बिदेश (कराशहर) ६० श्रकरासिदाइन्वा १६७-२०१ चारितमित्र ७३, ७६ यक्षीका १२६ यमासुर ३३ थन्दुबबीर्स्स १६०, १६१, १७३ ग्रस्युत १६, १०३ थब्दुल्ला १४० श्चलमित २३१ यस्तुल हादी २२० घडनेरा २२६ श्चरवास १४७ श्चवलकासिम १४८ द्यवदेव ७म श्रजमेर ८०, ८४, श्रवुलफनल १३, १४१, ६७१ 124. 145. 245.

१नर्, १८४

श्रमिमन्य ४६ श्रम्श २० श्रमरावती नगरी ३४ यमायस १६ श्रमीरपाँ २१६ थ्रमृतक्वार २१४ थम्तसर २१३ ध्यसि कमुद्दय (क्योजिका) मा श्रयोध्या ६, १६ १८, २०, २२,२३, **૭૪, ૫**૨, ૩૭, ૬૬, ૧૦૨, ૧૦૬, 305. 308 कर्जान ३२, ६६-६=, ४०, ४४,६२, 124 श्रज्ञीयन ७८, १००, १०१, १०३ कर्न हर श्रास्य १२६ थिंग ३६ चरतमश १३७ धरवेकर, धनन महाशित्र ६४, ६६, 88, 109 थल उत्वी १३, १३०, १३१ ध्यलबेरनी १३, १२०, १३२ भवमसूदी १२= थलवर १६६, २०६, २३३, २३४ थलाउदीन १३७, १३= भक्तिन १३ यलीगइ ४, ४, १८२, १६६, १६७, २००, २०३, २०४, २०६, २०二, ₹08, ₹1४, २15, २18, २३१ धक्षीयहादुर २०१ बजीमुहम्मद् १८२

थयंविषुत्र ६६, ६८

श्रवंतिवर्मन ११८ श्रवन्ती (राज्य) १७, २०, ६४, ६६, स्रवध १८४,१६४,२०१,२०८,२१६ चविस्थल ग्राम ४० ग्रहमक २६. ६६ श्रश्रघोप ८८, ८६ श्रश्वत्थामा ६१ द्रश्वमेधदत्त ६०, ६३ श्रशोक ६६, ७०, ७३, १०३, १२३, 9 7 72 श्रमई २०१ खननी १३६ श्रसिद्धाधाट १३८ श्रसितंजना नगरी ६६ ध्रसीरिया +3 यसर ६४ श्रहमदनगर १६७ यहमदश ह यब्दाकी १८२, १८७, 245-23 धिहरद्वा २, ४, ६०,(७७ यहिल्याचाई १८६, २०६, २०७ था द्यांच्र (वंश) ७३, ७७, ७१ यांध्र (देश) ६४, ११= धावला (नगर) ४८२ प्राह्न-इ-प्रकवरी १७३ धावटरजोनी २१४ प्राक्सम नदी ६३ भागरा २, ४, ८, ७२, ७३, ६७, 101. 122. 180, 184-80,

140-41, 144-150, 153-

१६४, १६७, १६८, १७१-१७४, 905, 950, 958-54, 958-£7, 160, 188, 200, 202-3, २०६, २१२, २१७, २१६-२१⊏, 220. 222. 222. 221. 225. **⊋3** ७ श्रागरा नहर २२३ धारम १६७ व्याजनगढ २०८ श्रातमपुर सराय ३३६ ग्राटविक १०३ यादमखाँ १२१ च्यादिकेशवधार १३३ प्रान्धीर ६ व्यानस्य १०५ धानन्दीप्रसाद चीवे २२३ ទាន់ វិទ 971827 36 श्राभीर १०३ घाम्बेर १४२, १४३, १६२, १६६, श्राय १६, १८ धायुक्तक ११६ . यादंक ७६ श्चार्यसमाज २२४ चार्यावर्ध २६, ४६, १६, १०३,११०

धारा ६३ बालमगीर द्वितीय १८३,१८६,१६० चालापुर १७३ श्रासन्दीवन्त ६० थासफनाह १८० यासाम २६, ४०, ४३ याहक १६. १८

₹

इंडियन नेशनल कांग्रेस २२६ इंतिज्ञासदीबा १८३, १८४ इन्ड (देवता) ३४ इन्द्र तृतीय (राष्ट्रकृट) १२५ इन्द्रपुर ११२ इन्द्रप्रस्य २, ४६-७, ४०, ४४, ६२ इन्डसित ७७ इष्याङ १६ हजलेंड ११६, २२३, २२६, २६३ हटावा ४, १४२, १८२, १८४,१६२, २०⊏, २९४, २२६

ष्टनश्चमीर १३*५* इब्राहीन लोदी १४१, १४२, १४४ इब्राहीस शाद १६८ इसार १८३, १८४, १८६, १८७, 180 इरादनखर्रै ५४६

द्रतवास्वाँ १४७

इला १६

इलाहाबाद ६०, १०३, ११२, १६०, 140, 10t, 15t. 2on, 21t इसमाइल बेग २०२, २०३ इस्लामचौँ १४०

इस्लामशाह १४८, १७१ इरलामाबाद १६३ ₹

ईरान २३, १९४, १२६, १८० इंलियट १३ इंग्रानवर्मन् ११४, ११६

ईस्टइंडिया कंपनी २०६,२११,२१६. २२१. २३७ ईसापर ६० ₹

उप्रसेन २४. २६. ४१. ४४. ४२. ५७, ६२ उज्जयिनी (उज्जैन) ४२, ६४, ६८,

**७४, ८४, ८४, ६६, १०१, १०६** उज्जवेग १४० उभियानी २२८ उदीसा २६, ४०, ७४, १२०, १६४,

₹३६ उत्तमदत्त ८४ उत्तर प्रदेश २३४. २३४ उत्तर मधुरा ६६

वत्तरा ४६, १२० उदयपुर १६२ उदयसिंह १४१ वपगुप्त १२२, १२४

उपमिवेश्वर १८७ उपसागर ६६ उपहारवन ३ उमरावगीर १६८, २०१ उर्वशी १६ । उत्तगर्वो १३८ उरानस् २०

> उशीनर ६४, ६६ उपपदात (श्रापमदत्त) ५४ उद्देश गाँव ६ उपा ४३

उपीमर ४३

ऊ

ऋषिक तरुष्क ८६ Ų

ऋ

एकदशस्थ २० षटा ४. ४१. १≍२, २१४, २३१ परण ११४, ११४ प्रियन १२, ७० एलन, चे॰ ७७, ७८, ६२, ६२, ६३, ६४ प्लफिन्सटन २१५

Ù ऐजेज ८० यो

योखामग्रह्य ४२ थोमा, गौरीशंकर हीराचंद १६२ श्ची चौरङ्क्षेव ३०, १४४, १४६, १६०-हरू. १६७, १७३, १७४, २३७

蛋 कक ४१ कंकाली टीला ≒२, १२४, १२४ कंबरसियर २१४ क्षंबोज ६४. ८६ इंस १०, २४, २६-३१, ३७, ३६-४२, ४४, ६६, २३४ यंस किला १४४ ५

कत्वाहा राजपूत १४४ करक १३४ कटरा केशवदेव ३०, ७१, ७२, ६३, १८७, १३४, १३७

क्रहफाइसिस ८६, ८०

कन्द्रहार ६६. नद कन्द्राचा १४६ कनिधम, श्रतेक्जंडर ७, ७१, ७२, ٧٤, ٢٥, ٣٤, १२३, १٠४ कनिष्क सदन्धः, १००, १०४ कनिष्कपुर ६२ क्लोज २, १६, २०, ७०, ६६,११४, १३३, १३४, १३६, १३६, १६२ कवित्तेश्वर १०७ कवीर १४२ कम्पिल २, ६० कम्थलविहिस ४० क्मुइय (कबाजिका) ८१, ८५ कमौली १३४ கர்பு 🕞 🛭 कर्ष ४≍. ४१ क्रमेटक १३४ करनात १५० करवन ४ कराशहर (दे॰ अग्निदेश) क्ररीजी ने, १२३, २०६, ब्रेथ कसव १८,७७ कहमद ६० करहरा ६०, ६१, १०४ कलचुरि वंश ११८, १३३ कविन २६, ४३, ४६, ६४, ६६, ७४, ६०%, १२७ कलुङ्ग मरी कृति, हैंग्य ६० \$50 **=** X ब्दाची १०३

कांविषुरी ६५, ६६ कॉॅंक्कोली १६२ काक १०३ कारन, कर्नल २१६ काठियाबाड ६४. १२७ कारयायन ११७ कात्यायनी देवी ३४ ,7 कान्हा वरूका १६६ कानपुर १६२, २०८, २१६ काउल ६६, ७६, ८६, ६१, १६४ काम्यकवन या कामवन (दे॰ कामा) 88, 40, 883 कामदत्त ५४ कामबदश १६० कामर =३4 कामर्गे १५६ कामा (दे • काम्यकवन) ६८. ३६७, १६८ कामेश्वरनाय ६३० कार्नवास्त्रिस २१३ कार्तवीर्थ ५८ कार्तिकेय १०० कालयवन ४३-४४ काविजर १४८ काबिदी (हृष्या दली) ४३ काविदास 🗠 १०, २३, ५४, ५६, १८5, १CE, ११७ कालिय या कालिक (नाग) ७१ क्रीक्सपुर '७३ काली सिध (नदी) १६३ कावेज १२४ कारमीर मम, ६३, ६३, १०४,११४, ११६, १३4

क्रपाय वंश ११, १४, =६,=७, ६२, काशगर ६८, ६० काशी १८, ३६, ५०, ४६, ६३,६६, **&**₹. **&**¥-**&**७, १००, १०१, १०३. 208 ६५-७०, ६७, ११३, १३३ क़शस्थली ४१ ं काशी विश्वविद्यालय ३३१ कुशीनारा (कुशीनगर) ६४ कासगंज २०१ কুমুমখ্বন ৩১ किदार बुपाण ६३ किया साँ १५०, १५१ कुमुलक ८०, ८४ कूची (कूचार) ६० किशनगढ १६२ कीय, ए० बी० १, २८ कृट ४१ क जिम्हारीलाल २२६ क्लचन्द १३०, १३२ कतवीर्थं १⊏ कुँजरू, हृदयनाथ २२८ कथभीम २० क डिनपुर ५२ कृष्ण =, १४, २४, २७-३१, ३४-कुन्ती २० ±=, ६२, ७१-२, ७४, =३, ६७, क्र'भीनसी २१ ११३, १३१–३२, १४४, २०४ क्रियिद ≒३, ६४, १००, १०१, कृष्णचंद्र, प्रो० २३१ १०६, ११४ कृष्ण चवृत्तरा २३≈ क्रमुबुद्दीन ऐश्क १३६ कृष्णपर ७२, ७३ ⊛नाल ७३ केक्य ६४ क्रका ४० करब १०३ दुवेर ३२, ११० **देशव (दे० वृ**ष्य) कुवेरनामा ६६, १०६ केशबदेव, वेशवराय १४७, १६१. **ऋग्देर १⊏३, १**⊏५–८७, १६३.१६४, १६२, १७३, १७४ १६५, २०१ केशवर्षत २०१ उमाय्ँ ५३, १⊏२, १८४ केशवपुरा, केशवपुर १२, ७०-७३ क्रमारगुप्त १०१, ११०, १११ देशिन ६० समारदेवी १०२, १३४ केशी (देख) ३० क्रमारिज ११७ बेसरीसिंच १६४, १६७ ब्रमदयन ७ कैयोजिक चर्च रेश्ट

कॉच २१२

२०६, २०=

कोइल या कोयल (दे० शशीगड़)

१४४, १६८, १६०, १७१, १७२,

कर २, १६, ५४, ५६, ६४, ६६,६६

. उर्चेत्र १६

द्वबिद ४०

द्ववय हार्थी ४०

चंदूल-मंदूल बगीची १०६ चंद्रगुप्त मीर्थ ६६ चंद्रदेव १३३ चंदावर १३६ चदेव वंश १२६, १३४, १३६ च्यवन १८, ६० चन्नपालित ११२, ११३ चप्रवर्ती, वसंसङ्गार २३१ चमायुध १२७ चतुर्वेदी, कैलासनाथ २३० चतुर्वेदी, जुगलकिशोर २३१ वतुर्वेदी, म्यनमोहन २२६ चनुर्वेदी, राधामोहन २३**१** चन्द्रगुप्त (विक्रमाद्रिय) ३६, १०२-8, 110, 11V चन्द्रमा १६ चन्द्रवर्मन १०३ बःद्रावली देवी २३१ बाबल (बर्म खती) १७,१०४,१४८, धार्**म्** गूजर 18ह 168, 108, 150, 202 414 EE चरन पहाड़ी ६ बासक्य ६६ बाह्यर ४०, ४१ चार्स मेटकाफ २११ 120, 128, 122, चलिष्य वंश चाहमान वरा १२६, १३४, १३६ 124, 125

. -8

चिमनाजी २०६ धीन मम, ६०, ६४, १०७, १३४ चीरघाट २००, २०३ चुदासन १६७-७०, १७२, १७७ चलनी महादत्त ६२ बेति, चेटि यंश २०, २४, ६४, ६६ चैतन्य महामस १४१, १४२,१४४, 922 कोल वस १३३ चींदरा गाँव ३ चौदारा टीला ७ चौमुहाँ १८७ ส์เสา ระง

ক্ত

बुब्रसाल बुद्रेला १६४, १७७, १७३ वुवीलेराम (राजा) १६६ खाला ४. ६. १३८. १८४. २१७. < 1 E

ज व्यामध २० ज्यायस २५८ ञ्चालाप्रसाद जिज्ञास २३१ जंत (रावा) २० जयुद्धीप ६२ जगन्नाथ पुरी १३१, १७४ जगसाय बकील २२७ जञ्ज १३४ जटवारी गाँव २२८

ज्ञमना ४

जुन्नर ≒४, ६३ जमा मस्जिद १६०

जुनागद ११२

वेजाकशुक्ति ८ जेदमित्र ७६

जैतपुर १७६

जोधराज १६६

जीवरेस, जोमनेस १२, ७०

#

जुष्कपुर, जुकुर ६०

जेवर १७१, १६७

जीव गोस्वामी १५२, १५३

जबलपुर ११३ जमरूद १६७ जयचन्द्र (राजा) १३४, १३६ जयनारायणभिह २२८

'जनार्दन' २२७

जयचन्द्र विद्यालंकार २१४,२२०, २२१ जयपुर १८३, १८४, १६२, १६७,

२००, २०१, २०२, २०४, २१०, २१७ जयसिंह १५८, १५६, १८०, १८३ जयाजीराव २६७ जग ५४

जरासन्य २६, ५२, ४४, ४८, ४८ जलालाबाद ५२ जलियाँवाला बाग २२६

जलेसर ४२, १७२, १७६, २१४ जवाहरगंज १६७ जवाहर्रासह १८७, १६१-६३, १६६

जहाँगीर च, १४६-४⊏ जहाँदरशाह १६≔, १६६

बाजव १६७, १६८ जाटवादा १८४, जानविग्स १३२ यामा मस्जिद २२२ जायसवाल, काशीवसार ५६, ५८, **≒**६, **≒७**, ६४

जाजं रामस २०७

जालंबर ७४, १२०

निष्यादादा २०३

विभीवी १२३

बहानधाँ १८५-६० जांचवती ५३

जोरावर १६५, १६६ जीनपुर १३६ ज्ञातृक ६३

भंडीपुर ४ भजभद्र १७१ भाँसी २०१, २१६, २१६

भूमी १६, ६७ ट टालमी १२, ७० टीप् मुखवान २०≒

टेम्स नदी २२१

टीफेन्चेबर, जोसंक १३, २०६, २१०

जोधपुर १३६, १४८, १६१, १५७, १८८, १८३, १८४, २०४, २१७

जैकेमांट, विक्टर १३, २२२

जुगलकिशोर मंदिर १४७, २२४ जुगलकिशोर श्राचार्य २२८, २३०

```
£8≃ ]
```

#### त्रज का इतिहास

कन्दहार ६६. ५६ बन्हात्र। १४६ कनिंघम, श्रतेक्जंडर ७, ७१, ७२, ७७, ५०, ५४, १६३, १६४ कनिष्क सद-६२, १००, १०४ कनिष्कपुर ६२ ' कर्नोज २, १६, २०, ७०, ६६,११४, ११५-६१, १०४, १६७, १३१, १३३, १३४, १३६, १३६, १६२ कवित्तेश्वर १०७ कवीर १४२ कस्पिख २, ६० कम्बलवहिस ५० क्सुइय (कंबोजिका) =१, =२ कमोली १३४ करंभ २० कर्ण ४=, ४१ क्नीटक १३४ क्रनात १८० करवन ५ क्रामाहर (दे॰ श्रामिदेश) करीओ ने, १२३, २०६, २३४ करव १८, फंट करमद् ६० करहेचा ६०, ६१, १२४ कबबुरि वंश ११८, १३३ कलिंग २६, ४३, ४६, ६४, ६६, سلا, ومت, وعرب कलुइ ⊏१ कृति, कैंग्य ६० कृत ८४ कांची १०३

कांतिपुरी ६५, ६६ कॉॅंकडोली १६२ काक ६०३ कादन, कर्नेल ६१६ काठियादाद ६५, १३७ कारयायन १६७ कात्यायनी देवी ३४ कान्हा नरूका १६६ कानपुर १⊏२, २०=, २१६ काञ्चल ६६, ७६, ८६, ६१, १६४ काम्यकवन या कामवन (दे॰ कामाँ) 88, 80, 883 कामरत्त ८४ कामबदश १६० कामर २३३ कामर्गे १५६ कामां (दे० काम्यकवन) ६८, ५६७, ₹8**=** कामेखानाय ५३० कार्नवालिस २१३ कार्तवीर्य र≍ कार्तिकेय १०० कालयवन ४३-४४ कालिजर १४८ कालिदी (कृष्ण-पत्नी) ४३ काचिदास =, १०, २३, ५४, ५<sup>६</sup>। १८=, १८E, ११७ काविय या कारिक (नाग) पर कविसपुर ७३ काली सिध (नही) १६३ कावेज १२४ कारमीर यय, ६२, ६३, १०४,<sup>६१४,</sup>

११६, १३३

काशी १८, २६, ४०, ४६, ६३,६६, कासुगंज २८१

कारागर ८८, ६०

६८-७०, ६७, ११३, १३३ काशी विश्वविद्याल्य ३३१ किदार हुपास ६३

कियालाँ १५०, १५१ किशनगढ़ १६२ कीथ, ए० बी० १, र= क जविहारीलाल २२६

कुँजरू, हृदयनाथ २२८ क डिनपुर ५२ कन्ती २० क भीनसी २१

कुणिद =३, ६४, १००, १०१, २०६, ११४ क्रत्वदीन ऐचक १३६

क्रनाव्य ७३ ब्रज्या ४० द्ववेर ३२, ११० क्रवेरनामा ६६, १०६ कुम्देर १८३, १८४–८७, १६३.१६४, १६८, २०१

इमाय्ँ ४३, १⊏२, १⊏४ इमारगुप्त १०१, ११०, १११ ∰मारदेत्री १०२, १३४ क्रमारित ११७

उपुद्रवन ७ 🗺 रे, १६, ४४, ४६, ६४, ६६,६६ - इस्प्रेय १६ उवलय हाथीं ४०

इविद् ४०

१०४ वशस्थली ५१ कुशीनारा (कुशीनगर) ६४ कुसुमध्यज ७४ दुसुलक ⊏०, ⊏४ कूची (कृचार) ६०

£3, £4-£4, 800, 808, 803,

कट ४१ कलचन्द १३०. १३२ कतवीर्थं १⊏ कथभीम २० कृष्ण =, १४, २४, २७-३१, ३४-**४**च. ६२, ७१-२, ७४, **च३**, ६७, ११३, १३१-३२, १४४, २०४

रुष्णचंद्र, प्रो० २३१ कृष्ण चब्सरा २३८ कृष्यापुर ७२, ७३ केक्य ६४ करल १०३ केशव (दे० हप्प) केगवदेव, देशवराय १४७, १६१.

१६२, १७३, १७४ केशवपत २०१ केशवपुरा, केशवपर १२, ७०-७३ देशिन ६० केशी (दैस्य) ३५ बेसरीसिंह १६४, १६७ कैथोलिक चर्च रे१४

१४४, १४=, १६०, १७१, १७२,

कोंच २१२

२०६ २०=

कोइल या कोयल (दे० चलीगड़)

```
∓≵0 ]
```

कोइला भाज १ कांब्हुक ६० कोटवन ६, १६६, १६७

काटवन ६, १६६, १६७ कोटलाइ ४३ कोटन १०३ १९८ १६२

कोटा १०२, ११म, १६२ कोट्ट्र १०३

कोडीनार ४२ कोडीनार ४२ कोशख २६, ४३, ४०

कोशल २१, ४३, ४०, ६३-६६, १४, ११३

कोसी १६२, २१४, २१६, २१८, २२६, २३२

२२१, २३२ कोप्छ ११

काप्छ १६ कीटिक्य १ ६६ कीरय ४=

कौरव ४८ कोशाम्बी ६०, ६४, ७०, ७७, ८६, ६०, ६३-६४, १०१

६०, ६३-६२, १०१ फोरिक २० ब्लीसोचोरा (दे० केसवपुरा)

प्रदराव शक मध ख खगारोव १६६

खगारोत १६६ सडेराव १८१, १८६ खडीजी परगना १७२ खरपरिक १०३

सरपरिक १०३ सरपद्यान मध् सरोद्यो ब्रिपि म१, म६ सञ्जमस म१

सानवहाँ १६४ सानदीरान १६१, १०१ सारवेब ७४ सुसरी (गबनी का शासक) १३४

सादववन ४७

खैबरदर्स १०४, १८२ खोवन ८८, ६०

ग गगा नदी भ, १७, २२, ६०, ६१, ६०, ६६, १०४, १०६,११२,१२१, १४४, २२१ गगा नहुर २२६

१४४, २२१ सना नहर २२६ संगा सन्दिर २२१ शयाससाद, वकील २२७, २२६ स्वालियर २०, ६०, ११४, ११४, १२३, १४०, १४४, १४४, १४४,

तमं (नर्माचार्य) २१, ४२ प्रदूषसंत् ११म गाँठोखी २३३ गाधार २०, ६४, म०, ६२, १०४, ११म गाधापार्क २२६ गाधादार १११ गाधादार १११

नाहरवाल पश्च (१, १६६, १८५) १९३५ प्राडण १२५, १३१, १४३, १४७, १६२, १७५, २१०, २१६, २११ २५ निष्टवानी, भाषार्य २२८, २३० गिदं ३ गोपालखालजी, गोस्वामी २२७ गिरनार (गिरिनगर) ११२ गोपीनाथ २२४

गिरिवज ४८ वियर्सन २८ गुन्दवन ६६

गुन्दवन ६६ गुड्गॉव ६०, १००, १६९, २१७, २१६, २३२

२१६, २३२ गुजरात ४१, ६४, १०६,११६,१३६, १३८, २०६

गुराक ४० गुराक ४० गुरा वस ११, १६, १८-१०१, ११३

गुस वरा ११, १६, १८-१०१, १९ गुर्जर (गूजर) ११, ११८, १२६ गुर्जर-प्रतीहार १२६

गुजर-प्रतीहार १२६ गुरुकुल विद्यालय, ग्रुन्यावन २२= गुलासकादिर २०२–२०४

गुलासकादिर २०२–२०४ गुद्दा विद्दार ¤२ ~ि— ०००

गुहित ११२ गोकर्णेश्वर ८७, ६१ गोकला जाट १६१–६४

गोत्त्व १, ३०, ३१, ३३, ३७, ४२, ४६, १४३, १४२, १४≓, १⊏६,

२१० गोकुन पितसिंह २२२

गाकुत पतिसिंह २२२ गोदावरी नदी १६, ६४ गोदावरीदेवी २३१

गोन्द्रोफरस ८० गोनर्दं ४३ गोपराज १९४

गोपालगढ़ १६७ गोपालगढ़ १६७ गोपालगृस, सेठ २३० गोपालगुर ६

गोपात्रभाऊ २०६

गोपीनाथ २२४ गोमन्त पर्वत ४४ गोमित्र ७७

गोरखपुर २०८ गोवर्धन (नगर) १४३, १६३, १६४, २१२, २१६, २२६ गोवर्धन, गिरिराज ६, ८, १०, २२,

६६, ३१, ३३, ३४, १०८-१०, १४३, १४८, १६६ गोवा १४४ गोविन्द (राष्ट्र कूटराजा) १२७ गोविन्दक्रयड ६३६

गोविंदचन्द्र (गाइक्वाल) १३१,१३३, १२४ भोविंददास, सेठ २१७ गोविंददेस मन्दिर १४३,४६२, २२४, गोविंददेस प्राचित्र १४३,४६२, १२४,

गोदद १म४ गोदपाद ११७ गोतमीपुत १५ घ घटोकच १०२ घन खानन्द १म१ घोर खमिस्स १म घोर बमिस्स १म

धन धानन्द १६१ धोर धामिस्स २६ धोप, बी० ६४ धोपपञ्ज ७६ धोगुयडी ७४ स्वोजसाँ १६० चंडावोत ६४, ६६ चंदूल-मंदूल बनीची १०६
चंद्रगुरु मीर्य ६६
चंद्रगुरु १३३
चंद्रावर १३६
चंद्रग्रु १३६, १३६, १३६
चंद्रण १३६, १३६, १३६
च्य्रण १५६, १३६
च्य्रण १३०
चतुर्वेरी, छेलामनाथ २३०
चतुर्वेरी, गुनावकिस्रोहर २३१
चतुर्वेरी, गामाहित २३१

६, ११०, ११४ चन्द्रमा १६ चन्द्रवर्मत्र १०३ चन्द्रवित्तति देवी २३१ चन्द्र गुजर १६६ चन्द्रस्य (चर्मच्स्त्री) १५,५०४,१४८,

चन्द्रगप्त (विक्रमादिश्य) ११, १०२-

यान्त्रस्य (चर्मच्यती) १०,१०४,१४८ १६६, १७६, १८०, २०२ बरक ८६ बरत प्रदाषी ६ बाग्यस्य ६६ बाग्यस्थ १०, ४३ चारस्य मेटकाफ २३४

चारत मरकाफ २१२ चातुभ्य वंश १२०, १२६, १३३, १३५, १३६ चाहमान वंश १२६, १३५, १३६ चितराल ६६

चित्रस्थ १६ चित्रौड् १४= चिनाय नदी १०२ ' चिमनाजी २०६ चीन मम, १०, ६४,

चीन प्रम, ६०, ६४, १०७, १३१ चीरघाट २००, २०३ पुस्तान १६७~७०, १७२, १७७ पुरानी प्रसर्घ ६२ चेहि, चेटि यंश २०, २४, ६४, ६६ चेक्न महानसु १४४, १४५, १४४,

१४२ -चील वंद्य १३३ चींद्ररा गाँव ४ चीवारा टीला ७ चीसुहाँ १८७ चीसा १४७

छ

द्रवसाल व देला १६४, १७७, १७६ द्ववीलेराम (रावा) १६६ द्वादा ४, ६, १६म, १८४, २१७,

ज

ज्यामप २०
ज्यामप २१८
ज्यामप २१८
जंत (साता) २०
जंय द्वीप ६२
जनवाप पुरी १३६, १०४
व्याद्वाप पुरी १३६, १०४
व्याद्वाप प्रति १३५, १०४
व्याद्वाप प्रति १३५
व्याद्वाप स्वित्व १२८
व्याद्वाप ६
वानस्य ६६

# नामानुक्रमणिका

जीमृत २०

जीव गोस्वामी १४२, १४३

'जनार्दन' २२७ जवलपुर ११३ बमरूद १६७ जयचन्द्र (राजा) १३४, १३६ जयचन्द्र विद्यालकार २१४,२२०, २२१ जयनारायणसिह २२८ जयपुर १८३, १८४, १६२, १६७, २००, २०१, २०२, २०४, २१०, २१७ जयसिंह १७८, १७६, १८०, १८३ जयाजीराव २६७ चरा ५४ जरासम्य २६, ५२, ४४, ४=, ४२ जलालाबाद् ८२ जलियाँ बाला बाग २२६ जलेसर ४२, १७२, १७६, २१४ जवाहरगज १६७ जवाहरसिंह १८७, १६१–६३, १६६ जहाँगीर =, १४६-४= जहाँदरशाह १६८, १६६ बहानवाँ १८५−६० जावपती ३३ जाजव १६७, १६⊏ जारवादा १८४. जानविष्स १३२ जामा मस्जिद २२२ जायसवाल, कारगिपसाइ ७६, ७=, न्द, न<u>ु</u>, ६४ जार्ज टामस २०७

वासधर ७४, १२०

जिस्सा दादा २०३

बिभौती १२३

जुगलकिशोर मदिर १४७, २२४ जुगलकिशोर प्राचार्य २२८, २३० ज़गसना ४ ज़बर ≒४. ६३ जुमा मस्जिद १६० जुष्कपुर, जुकुर ६० जुनागढ़ ११२ जेजाकभुक्ति 🖛 जेरमित्र ७६ जेबर १७१, १६७ जैकेमाट, विकटर १३, २२२ जैवपुर १७६ जोधपुर १२६, १४=, १६१, १५७, १७८, १८३, ८८४, २०४, २१७ जोधराज १६६ जोबरेस, जोमनेस १२, ७० जोरावर १६४, १६६ जीनपुर १३६ ज्ञातृक ६३ # भंडीपुर ४ मजमह १७१ भौती २०१, २१६, २१६ मूसी १६, ६७ र टाबमी १२, ५० रीष् सुस्रवान २०५ टीफेट्येजर, जोसेफ १३, २०६, २६०

देम्स नदी रेरे१

त्रज का इतिहास

7887

टैवरनियर १३, १५७, १७७, १७४ टोशभीम १७३ ₹

दलमञ्ज १३६ दखढीओ २१६

हिमेद्रियस ७३-७६

डोग १८३, १८४, १६०,१६३,१६४, १६७, १६६, २००, २०२, २११~ १३, २३३

हैंस्पियर पार्क २२४ ढेक ब्लाक्मैन १६३, २१६

त तचक ४६, ६६,

वश्वशिला ४६, ६०, ६४, ७०, ७३, 48, 4E, 58, 5E, 188

वाजमहल १४६ तास्पाटोपे २१७

तावरधाँ सोडी १४६ तारानाय ७४ सारासिह ठाकुर २३१

तिज्यवेग ७८ विजास १७१, १७२

विद्यव १२४ विक्रक, याज गंगाधर २२६, २२७

विलपट १६१ विजीचमा ३४

तुकीजी होवकर १६४, २०४, २०६ नुखार ८६

तुखारदेश ६४, ८७ सुर्के ११४ सकिस्वान ८८

तुर्वेसु १६, १७, १६, ६०

यण १६६, १७०, १८३ थेराजाद ८२

दंढी, घाचार्य १२१ दत्तवक ४३

त्रकावर्त ३२

चित्रतं प्रष्न ६५

चिगर्त ४३

दक्षिणापथ ३ ८७ रस वंश ६४ दत्ताजी १६०

दनकीर १६६ दस्याम २०६–२०५ वमधोप ४३ हमयन्त्री २० दयानंद सरस्रती २२४

वरददेश ४३ दशस्य २०, २१, ७३

तरफान ६० सहरक १३३ देवपुर 2३

वेनवा जार १४५ वंबर (त्रिप्रसी) ४३ वैमूर १३६, १४१, १८६,१६०,२०३

सोमस्यंश १३३ वोरणदास =३ कोरमाण ११३−**१**१×

श्चिपाठी, समाशंकर १००

थ यानेश्वर १ ४, ११८, ११६, १३६ यार्नहिल २१७-२१६

#### नाम।नुक्रमणिका

दशार्ख १७, ४३ दशाई २० दशासमेघ घाट ६७ दादाभाईनौरोजी २१६, २२७ दानशाह १६४. १६४ दामनि ६४ वामीदर ३२ · दाराशिकोह १५६, १६१ दाहरू ४४ दाशाहीनचा ६४ वाहिर १२६ दारका १=, २४, ४४-४६, ४६-४१, ४४, ६२, ६४, ६६ द्वारकाधीश १६२, २२२ दिनकर राव २१७ दिमित (डिमेट्रिश्रस) ७४ दिखी = =>, १३३, १३६, १३=-३६, १४१, १४४-४६,१४०,१६~ 143, 248, 240-02, 208, १८-८२, १८४-८६, १८६-६२, र्रहर, रहह, २०२, २०३, २०६, २०६, २१२, २१४, २१६-१६, न्द्र, द्रश, द्रशं, द्रह दिलापरलॉ २१८ दिलीप २० दिवोदास ६८, ६० दीर्घवाहु २०, २१ दीयान खास १४८ ं दुर्जनसाल २१४, २१४ दुमु ब ६० दुर्योधन २६, ४३, ४≒−४१ दुर्वासा ३४

द्रप्यन्त १म बंबद ४६, ४६, ४०, ६१ ह्या १७, १६, २० देवक २४ देवकी २४, २६, ३८, ३८, ३८, देवक्ल ८७ देवगस्भा ६६ देवगाँव २०६ देवगृप्त ११६ देवाजी गयसे २०३ देवन २०, २१ देवनाम ६७ देवपाल १२५ देवपुत्र ६२ देवमृति ७६ देवयानी १६ देवरात २० देवल ऋषि ३२ देवीसिह २१८ देसाई, भूलाभाई २३२ दोश्राव ६, १६०-६१, १६४-६४, २०१-२०३, २०४, २०६, २०६, २११, २१२, २१६, २१६ होतना गाँव २२२ ज्ञोग ४१, ६१ दौलक्षाँ लोदी १४१ दौलतराव सिधिया २०६, २०६,२१२ द्वीपदी ४६, ४६ धर्मपाल १२७ चतराष्ट्र ४६

प्रश्यम्न ४१, ६१

धव २० ध बरेबी १०४ ध यस्वामिनी १०४ धेनक ३४ धीलपुर २, ३,६७,१२३,१४०, १४४. १६४-६४. १७२. १७६. २०६, २१२, २३४ न स्वयोधक प्रश नगर २३३ नजक १६६-६६ नजीव १८५-६२, १६४ नन्द २०. ३१. ३३. २४. ३८ नन्दकुमार देव २२७ नन्दर्गीव ६, म, ३३ नन्द्रनसिंह २२८ नन्द्राम (जाट) १६० नन्दी १०३, १०४ नयचन्द १२४ नर्मदा १८, ४३, ७४, १०४, ११३, ११६, १७=, १८० नरकासर ५३ नरवर १२३ नरसिंह गुप्त ११३, ११४ नरसी मेहता ३१ नरॅंड्रसेन ११३ सला २० *चळ्चर* ३२ नव (बधेलखंड का राजा) १०२ ' 'नवजीवन' २३० नवनाग ६६ नवजसिंह १६४, १६६, १६७

नसीरावाद २१७, २१= े नहपान ५४ नहरागाँव ६ नागदत्त ६६, १०३ नागदेवी ५७ मागपर २०६ २१६ नागभट्ट ६६, १२७ नागवंश ११, ४६, ६४, ६६, ६८, 509-33 नागधी (वाजाव) ६० नागसेन ७६, १८३, १८४ नागाल न ८६ नायदारा १६२ नादिरशाह १८०, १८४, १८३,१८४, ء الا ح मानक ∤४९ नानाफड्नबीस १६४, २०६ नावासाह्य २१६, २१७ नाभाग १६ नारद ४४, ४६, ११७ नारनील १६४, १८४ नारायण २५ नारायणदास २२७, २२८ नारायखबाद्यां २३१ नारायक भट्ट ३ नारायणराव पेशवा १६४ नाजन्दा १६१ नासिक ८४, ६३ नासिर-उत्त मुल्क १५० निवसन २१७. २१≒ निधुबन १४३ निरंजनमसाद २३१

निवंति २० निषद ४० नीप (राजा) १०६ नीमच २१७, २१८ चीलकंड नागर १०७ नेपाल १२४, २१४ नेसिचक ६० नेहरू, जवाहरलाल २३४ नेहरू, मोतीलाल २३० नोनकरन १४७ नोहस्रेदा ४२ नोहमील ६, २११, २१४ नौगाँवा २३३ Œ **पड्या धमृत्रमत १३** पंचाल २, १४, १८, १६, ४६, ४०, ₹₹-**६1, ६६, ७**१, ७७, 1०६, 3=2 पंजाब २०, २६, ६०, ७४, ७६,⊏६, £4, £5, 900, 109, 908, 111, 114, 118, 120, 124, 140, 144, 144, 141, 141, 144, 154, 180, 184, 312, 314, 238 पंत, गोविद्वहम २३४ प्रवाति ७४. ७७, मम हिनी 1२, ७० ५वध १३ पटनीमल राजा २३० परिवाली १७१ पटेख, बहुभभाई २३२, २३४ पथवाह र

पदमावती ६१--६६, १०४ पदा १७६ पभोसा ७६ पर्यादन्त ११२ पशं ६४ पर्काश १८ परयम २३२ परमदिदेव १३६ परमानन्द ३१ वस्मार १२३ परावृद्ध २० परीचित १६, ६६ परूप्यी १६ पलवल ४, १७१ पह्रव ८४, ५६ पांडव ४६. ४३ पांडु २४ पाटन १३४ पाटलिपुत्र ६८, ७०, ७४, ७४, ७७, यम, यह, हह, १०२--४, १०६. 313 पाठक, दयाशकर २२७ पाइम (गांव) ६० पाणिति २८, १८, ६४, ८८, १०० पानीगाँव 🕻 🛠 पानीपस १४०, १६१, २०६ पार्जीटर १६, २८, १६ वाधियन मध पालपश १२७, १३३ वालीवाळ भीकृष्यदच २३१--३२ पात्रस प्राह्म जे**॰** मी॰ ७८ दावा ६४

| म्रज | का | इतिहास |
|------|----|--------|
|------|----|--------|

२४= ]

यार्ख दह पोतराकंड २०४ विष्टपर १०३ पोवली (पोवन) ६४ पिष्पक्षि ८९ पोरपंदर ५२ पीलीभीत १८२ पीरव 10, 14 प्रतदेन १८ पीइन (गांव) 15 परी १३८ प्रताप २३० पुरु ३७, १८, २० प्रताप सिंह १४१ प्रतिष्टान १६ पुरुगुस १११, ११३ प्रतीहार १२७-२६ परुद्धत २० परस्वा १६, १८ प्रवास्त १३, १६ प्रबन्ध कीय १४४ परुवश २०, २१ परुपदत्त ८१ प्रभाकर ११७ पुरुषोत्तमसास जी २२८ ०३ गाह स्थाप प्रभादरार्धन ११६ पखकेशिन १२० प्रविदेक ७६ मभावती गुप्ता १०६ प्रभास चेत्र ४६, १४, ६२ 538 7#PE पण्कस्रावती ७० प्रभागवद्या ११ पृष्पधी (राजा) १०२ प्रयाग १६, १८, ११, २०, ६२, पृष्यमूति ३३४, ११६ 44. 171. 374. 781 पुष्यमित्र ७३-०७, १११, ११५ वर्षय ३५ पसलकर, पे॰डी॰ ३१० gatha 11\* प्रयाह्य जैयन्ति ६१ र चरी ६ पूतना ३३ प्रथयंत्र २० यूना मध्, २०४-२०७ মান্ত্ৰ 1 • ই पृथ्वीराज १६४-६६ Ŧ पेशें २०= फतहगद १८४ पेशावर ६४, ७०, ८८, ८४, ४०, फतहदस्मीक्री ३४४, ५७३, १०७, 140, 212 144, 314 'प्रेम' २२८, २६० क्षवहराम १६५ प्रेम महाविद्याख्य २२७,२२८,२३०, फरह 11म 233 प्राद्यान १२, ३००, ११६, ११७, पोठसिरि १०२ 138

## नामानुक्रमशिका

फरिश्ता १३, १३१, १४० बर्क्टन २१७ फरीदाबाद १८७ बल्लभगढ़ १८४, १८७, १६६ फर्रंचिसियर १६≔-७०, १७७, १७६ बलदेय, ६, १७६, २१४, २३२ 🕠 फर्व साबाद ४, ६०, ६८,१२२,१८४, वलभूति ७७, ८४ २०=, २२= बलराम ३०, ३१, ३४,३४,३५, फीरोज तुगलक १३६, १४२ ४३, ४७, ४६, ५४, ५६, ६७,१८४ फीमेंटल २३० वलवन्त्रसिंह २१४, २१४ फ्रपसिंह १६= बलवर्मा १०३ च बशरा १६१ यकिमचंद्र पटर्जी २२६ बस्ती २०८ बंगान (बंग) २६, ४३, ४०, ६१, ਕੁਨੀਜ਼ ੨੦७ बहलोल लोदी १३६ १०६, ११३, १६०, १४६-४६, बहादुरशाह १४६,१६⊏, १८३,१८६, 88.8 यकासुर ३३ २१६-१⊏ बहावसर्वो १४०, १४१ बस्त्रसिह १⊏४ बहापलपुर ६०, १०० वगदाद १२८ योसखंड ६४, १०२, ११३ चहधान्यक १०० चटेश्वर ७३ बाँदा २१७ बदवा १०२ बाजीरात्र (बांधवगद) १७५५-१५०, १५३, २०६, २०७, बदनसिंह १७०, १८३, १६३ बदायु" १८५ २१६ वाणभट्ट ६८, ११८, ११६, १२१ यदायूँ नी १३, १३१ बाणासुर ४३ षतारस ⊏६, ⊏⊏, १३३–३६, १७४, याद गाँव १३८ २१६, २२३ बादामी १२० षयाना ५३, १४४, १४६, १४८, बानीपाल ४३ १४६, १४०, १६६, १७३, १६६ बाबर १४१, १४४, १७० बरनिवर १३, १७४ बारकपुर २१६ परमा २१५ वालाजीराव पेशवा १८३, १८४ वरमाजिद १४७ बालादिस्य ११३, ११४ चरसाना 🖛, १६६, १६७ बालानन्द गोसाई' १६४, १६६,१६७ वरेजी १८२, २१६ ٠.

बक्स ७३, ७४ ११४ ११७

बाह्वीक ६४, १०६

भडमघ १०२

भड़ा कविलानी देव

भवा ५३

विद्यसार ६६ विदर २१६ विद्वता. जगलकिशोर २३७ निदारमध्स १६४, १६६, २०३ बिन्हण १४८ विजयाम (४७ विशानसिंह १६६, १६७ निहार १३६, १४७, १४८, १६७, 164. 286 बीजापुर १६४ व देलखंड ६४, १६२, १६६, १६४, १७६, ४११-१३, २१६ ब्रद्ध १०. ४६. ६४, ६४, ६७, ६८, £8. 823 ब्रथ १६ ब्रथग्रह १८३, ११४ अरदानप्रर १४= बुलन्द्रग्रहर ४, ११३, (३८, २१४, 225 वाँदी १६२ वगम समस्र ≁०% बेत्रा (बेन्नवती) १७ भ भदासकर, रामकृष्ण गोपाल 👊

भग ६४

भगदत्त २६, ४३

भवना जाट १६४

अवावर १७६

भद्रघोष ७६

भगवानदास कला ३२८

भगवानदास, राजा १४३

भगवानदाय, ढा॰ न्य

भदोरिया चौहान १५१ भरत १८, ६४, ६७ भरतपुर २-४, ६, १-३, १८३, २८४, १६०, १६३, १६८, ⟨६६, 200, 206, 288, 286, 201, च्यय, च्य४ थ क्रम भलसन १६ भवदत्त ८४ थ्य माहरू भवभति १२६ भवानीसिंह १५१ भागभद्र ७३, ७६ भागवत प्रताय ७३, ७४, ७६ भागीस्थी १७ भानगृहा ११४, ११४ भारत ११, २७, ४१, ४६,६०,६४, TU, EO, EY, ET, 202, 203, <=ω, ११>, ११ω, ११ε, ₹==, { २६. १·७. १२८. ४२c भारसेंद्र हरिश्रन्त २२६ भारशिवनाग ६४. ६७ भारतत ५७ भागीय, बजारनाथ २२६, ४३१ भागीय द्वारकानाथ २५७-३६ भार्गव रावास्प्य २२७ भागेंव भ्रीनाथ ४३०-३३ સિંદ ર भिन्नसा ७४

भीवरी १११ भीस १६, ४८, १०६ भीमस्थ २० भीस नाग ३७ भीम सात्वल १४, १८, १६,२५ भीमसेन, वासिष्टीपुत्र १०२ भीमसेन थापा २१४ भीष्म ४८,४६,४३ अयन वन ३ भूमक ८४ भूषसभ्द १२१ भोज १७,,४६, १८, १२७ भ्रम्यस १८ म मंगीलाल, मुनीम २१= मंगोतला १६२ संगोल १३७ मंदलैर १४७, १७१ मंदसीर ११४ माधावा २० मकरान ६६ मकसूद १४१ मधुकर, राजा १२७ मगध २६, ४३, ४०, ६७-१, मधुपुर २१, २२, २३ ६८, ७७, ३०८, ३३८, १३३ मधुमती २४ मघ शासक ६४, ३००, ३०२ सभूपन ४७ मज ८१ मनु 15 मज्मदार, रमेशचन्द्र ११०, ११४ मन्धी १३, १०४ मभोई २२= मनोहमादेवी २३३ मणियीय ३२ मयूर १२१ मन्द्रय राज्य २, १४, १६, ५०, ६४, मस्य २० २३४, २३६

मितिपर १२०

मतिल १०३ मधुरा १-४, म, १०, १२, १३,१४, इस्, २१, २४, २६, २७, २६,३०, **ર્ક**. ૨૭--૪૨, ૪૪, ૪૪, *૨*૪, ६४-७८, ८०-६०, ६२-१०६,११२, ११४, ११६, ११८, १२०-२१, १२४-२६, १२६-३१, १३८-४४, १५२,१६४,१६७-६६,१७३,१७४, १७६, १८१, १८६-६१, १६३, १६४, १६८, २००, २०२, २०४-१२, २१४ १६, २२२-३४, २३६ मद्र ४३, ६६, १०२, १०३ सद्रास २२० सद्वयन्त्र (गाहङ्बाल) १३३ सदनमोहन मन्दिर १५७ मदनप्रमंदेव (चदल) १३४ मध्यदेश २१, १६, १०१, १०४, २३६ सध्यमस्य ११≒ मध्यभारत २, ३, ११४, ११४,१४० मधु २०, २१, २२ २६, ४७

**πες ६৬, ६**₹, ६≈

3 6 6

मलपानसिंह २३ १ मक्टार होएकर १८४, १८६, १६०. 526 मलिनाथ १०३ मलिक काफ़र १३८ महसद राजनवी १३. ११४. १२६-39. 333 महाकंस ६६ महाकात्यायन ६६, ६≈. महाकाश्यप ६७ महात्मा गाधी २२६, २३०, २३२, 232 महादजी सिधिया ३६४, ११६-२०१. ₹+8-₹+1 महापद्मनन्द ११, ६म, ६६ महामानमत ६२, ६६, १२२ महाराज गृक्ष १०२ महाराष्ट्र ८४, १२७, १३८, १६०, ₹•0. ₹08. ₹\$8 महाबदवां १६४ महावन १, ७, १३, ७३, १३१, 12=, 302, d=8, 204, 211, 218 महाबीर ६४ महासंधिक =२ महीपाल १२८, १२६ महेन्द्रपताय. सन्ता २२७. २२८ महेन्द्रपाल १२७, १२८ महेरवर नाग ३७ महोली २६ माट ४, १३, १६६, २११, २१४,

मायड १४= माकन्द्री १० मादर हर माश्चित्रयाला ६० मातंग दिवाकर १२३ माधवजाजनी (ज्यो०) २२७ माध्वराव पेशवा ५३४. १६४ मावत गाचार्य १२१ मानसिंह १२३, १६२, २१० मानवीरांगा १४३, २१४ मार्तिकावस १८ मालव ६२, १००,१०१,१०३,१०६ मालवा ६४, ६४, ११३,1१६,11≒, ११६, १२३, १३३, १६४, १७८ १०६, २०२, २०६, २१२ मालवीय,पं० मदनमोहन २२७,२३७ मावलंकर, गर्गेश वासुदेव २३७ माहिष्मवी इन, १०, ६४ मित्रज्ञ, वायुलाज २३१ मिथिसा ६३ मित्रवशी राजा ७७. ७६ मित्रविदा ⊀३ मित्रायु १८ मिनंदर (मिबिन्द) ७६ मिर्जाशकी ११६ मिसदेश ६८, १२६ मिहिरकुल ११४ मिहिरभोज १२७ मीराबाई १४२ म वेर 142 मंज्ञवन ३४

मुशी दर्भवादास माधिकवास स्म,

₹3 €

### नामानुकमण्कि

मस्तारवाँ १६७ सुचकुन्द्र ४४ मदगल १८ स्थिदकुलीखाँ १४⊏ मुरसान १६३, १६≒, २०१ सराद १४८ सुरादाबाद १८२ मुरार २१⊏ सरैना ३ मुरूपद १०४ सबवान १२६ मुहिक ४०, ४१ सुइम्मदर्सौँ बंगश १७७,१७६,१८०, १=६, १=३ सुहम्मद तुगलक १३⊏, १३६,१४२ मुहम्मद येग हुम्दानी २०२ सहम्मद शाह १७२, १८१, १८३ मुलच≈द २२⊏ म्लद्वारका ४२ मेक्ल ११३ मेगस्थनीज १२, ६६, ७० मेघाविधि १ मेरड १३१, १३६, २१६, २३६ मेबिक चर् मेगाइ १०१, १४१, १६२ मेवात १४४, १४०, १६४, १६६, १६२, १६६ मैकडानज १, २,= नैकक्रिडल ७० मैडेक १६२, १६४, १६४, १६७ मैनपुरी ४, ६०, १⊏२, १⊏४,२०⊏, २१४, २३१

सकर्रवावाँ १५७

मैत्रक वंश ११⊏ मैश्रेय १८ मोटतालका २०१ मोतीसील ४ मोतीमस्जिद १४८ मोतीराम २२७ मोदुरा १२, ७० मोमिनाबाद १६३ मोरा ५०, ५३ मोरिय ६४ मोहकमसिंह १७७, १७⊏ मौलरी बंश १०२, ११४, ११८ सीनसग २१२ य यद्ग १६, १७, १६, २० यसुना ४, ४,८, १६, १७, २०, २६, ૩૦. ૪૬. ૬૦, ६૪. હશ, ⊏₹,દ૦, १००, १८७, १८८, ११६, ११६, १न्४, १३८, १३६, १४१, १६८, १७७, १८८, १८३, १६८, २११, २१३, २१८, २२१, २३४ ययाति १६, २२, ४१ यशयन्तराय होक्कर २०६, २०७, २११–१४ यशविहार १२४ यशोदा ३०-३२ यशोधर्मन ११४ यशोवर्मन् १२४, १२६ यादय ४०, ४⊏ यारकंद ८७, ६०

युधिष्ठिर ४४, ४८, ४६, ४०, ४१

युषुपान ४०

राजशैयर ६२

युरोप ११२, १७३

राजशेषर सुरि १४४ यनान ६६ योधेय ६४. ६४. १०० १०१. १०३. राजस्थान ३, ६४,१००,१०१,१२६, 899 १३८, १४०, २००, ६११, ६१६, ₹ २२४, २३४, २३७ रंगजी मदिर १७६ राजसिष्ठ १६२.-राजाराम १६५-६७ रंगेश्वर महादेव १०६ रंगो बापूजी २१६ -राजारायसिह ६३६ राजेन्द्रप्रसाद २३४ रंज्यस. राज्यस ५०. ५१-५४ राघा ३६, १४४ इंभा ३२ राधाचरण गोस्तामी ३५६ रब २१ राधावलम मदिर १३७ रधुजी भौंसजे २८६ रखद्वीरसात २२६ राधेश्याम द्विवेदी, उथी० २६७,२३० रखजीवसिंह (भरतपुर नरेश) १६४. रानावो २०२–२०४ रानोजी शिन्दे १६% १६७-२-१, २०६, २११,-१४ रापरी १४४-१४६ रखबीवसिह (पंजाब के सरदार) २१३ रणलिह पर्वोर १६६ राम १४, २१, ३४ रणधीर २१४ रामगद १६७ रतनमाला ३१ समग्रत १०४ रतनभिंह १६३, १६४ रामचन्द्र १६४ रथवर ५० रामचेहरा १६५ रनकौली ६ रामजीवाय २३१ रहीमदाद १६७ रामवीर्थ, स्वामी २३७ राधीना १६४ रामदत्त 🖘 राज्यपास १२६ रामनगर ६० राज्यवर्धन ११६ रामनाथ, मुस्तार २२८, २२६ राज्यभी ११६, १२० रामभद्र १२७, १२६ राजगृह ६८, ७०, ६३ राममोदनराव, राजा २२६ राजन्य ६४. ७८, ६४., रामशरण जीहरी २३० राजन्यप राम(सह, मास्टर २२७, १२६, २३० राजपुर ६४ -38 राजपुताना ५४, ११४ रामानंद १४२

रायचौधरी, डा॰ २८, ७६, ६२ रायजीपाटिल २०१ रायरामदास खाळसा १४६ रायपाल १४४ राया ६, २१८, २४८ रावत. जगनशसाद २३७ राप्रण ६२, २३ । राजी १८१, १८२ राष्ट≆ड वंश १२६–२= राष्ट्रीय बालमंडल २५० रिचर्ड वर्न ८३ श्याजस्याँ १६८ रुवसक्त्रच २० रिक्तिससी ४७, १८, ४४, ४३ रुवमी ४३, ४२ रुददासन १०० रद्वेच १०२ रुद्रसेन ६=, १०६ रशदग १६ स्वेलखंड १८२, ०८, ११६,०१६, ₹3€ रहेले १=≂ रूप गोस्त्रामी १४२, १४२ रूपानद १६३ रूम ४२= रेग्त ४२ रेवती ४६, ४२ रेवाडी १७६ रैंकिंग, जी० १३४ रैप्सन ८४ रैवतक प्रद रोम ५७, ६८, ६३, ११०

रोहियी ३० रोहीतक १००

ल लयनक २१६ लखवादादा २०७ लितादिस्य १२५ लवण २०-५४, ४४, ४७ लहरीला (गाँव) ४ \_ स्तरमण २३२ लदमरानास ५३७ लक्मग्रप्रसाद, बकील २२६ लद्मगसिह २१२.२१४ लदमसा ४३ लदमी ७=. ५०. ५४ लक्मीचन्द्र, सेठ -१७ लक्षीवाई 🤏 ७ क्रुस्मीरमण, श्राचार्यं २३१ लाखेरी २०४ लानदत्तराय २-७, २२६, ६३० कालमीत २ २ लासपाडी २८६ बाहीर ६१, १४४, १६=, १८०, १=४, १६१

१=४, १६१ जिब्द्धि वस ६३, ६४, १०२ जियक =४ केक, जार्ड २०=, २०६, २११-१३,

व

२१४ लोला २१

बधु६६ ~ बस (देश्वस्स)

बज्जि ६३, ६८ वज्र ४४, ६२, ११४ वज्ञमित्र ७६ वन्सर (राज्य) १८, ५१, ६४, ६४, 803 वस्य भट्टि ११७ वत्सव, द्वारकावसाद २३१ वन्सासुर ३३ वधयास्य १८ वराहमिहिर ११७ बरुवा ३५ वहभाषायं, महात्रम १४२, १४३, १५२ वसभी ६६ वसु =३, ६२, ६७ वसुज्येष्ठ ७६ वसदेव २४, २६, ३०,३७,३=, ४१, ५४, ६२, ५७, १३१ यम्मित्र ७३, ७४, ७६, ⊏६ वाञ्पविसाज १२६ वाकाटक वश ६४, ६८, १०५, 813 वाजपेवी, कृष्णदत्त २१, १२४,२२१ वाजिदश्रकी शाह २१६ वामेष्क (वासिष्क) ६, ६२ वामन ३१ यास्यावत ५० वासवदत्ता ६४, १२४ बासदेव (दे॰ कृष्य) वासुदेव (कुपाय शासक) ६२ बिटरनीज, डा॰ २८

विष्यपदेश ५१, ७३, ६४

विश्टोरिया २२३ विक्रम संवत ८४ विक्रमाजीत १४४. १४० विक्रमादिश्य ६४, १०४, १०= विकति २० विजयपाल (प्रतीहार) १२८ विजयपालदेव (गाहबयाक) १४१ विद्वलनाथ १४२ विदर्भ १७, २०, ४० विदिशा ७४, ७४, ७६, =४, ६६, १०६ विदर्ध ३० निदेह ६३ विनायकपाल १२५ विकोशाभावे ३३६ विभुनाग ६७ विमक्दफाइसिस म्ह, म्ब विरज्ञानरजी स्वामी २२४ विराट नोश ४६ विसाट नगर २, ६४ विलिंगटन, बार्ड २३१ विलोचपुर १५७ विविध्यवीर्थं ब्रह्म १४४ विष्णु २८, १२६ विष्णु शास्त्री विषशुस्त्रकर २२६ विष्णुमित्र ७७ विषाची १६ विश्वकर्मा ४४ विधान्त घाट १७३, २१०, २२४ वीविद्योग ४६ बीरसिंहदेव, ब्रदेखा १४६, १६२-६३, १५४, २३७

धोरसेन धन, नर, हद, हन प्रुक्त ६२ प्रुक्ति १२, ३७, ४६, ४०, ४५, दर् प्रुत्तावन ४, ७, १०, ३३, ३न, ४६, ७१, १०६, ११०, १३२, १४२, १४६, १४२, १४३, १६२, १६३, १०६, १८१, १४३, १६२, १६३, १०६, २६०, २०४, २१०, २२२-२४, २४०-२६, २३२, २३४, २३६

वेबची (द० वेतवा) वरता ७४ वेलेजली २०८, २१२, २१३ वैश वितामिण दिनायक १६

चैन्यगुत ११४ र्थवस्वसम् १६, ४१ वैधदमा १०२ वैधाची ६३, १०२ च्याद्यामा ६७

व्यावनाम ६७ व्यास नदी ६६ ७६, १०६, २५६ व्योमन २० व्हाइटहरू, श्रार० बी० ६१

श् गलच्इ ३६ रामाजी १४४, १६४

सक वश १४, ⊏४, ⊏६, ६१, ६४, १०१, १०४–६ सकटासुर ३२

शब्दमुरयड १०३ शकुन्तला १८

शकुनि २०, ३१, ४६ रातानीक ६० शतुष्त १४, २३-२६, ४४,७१ शर्भिष्टा १६

रामधा १९ शर्याति ४१

शर्यनाग १६, ११२, ११६,

शल्य ४१ शराचन्द्रदत्त या शिशुचन्द्रदत्त सर

शशविदु १६, २० शशक ११म

शहदरा १६१, १६४

शातिदेवी २३१ शान्तिदेवी व्रह्मचारियी २३१

शाक्य ६१ शाक्यमुनि १०७

शाकल ७०, ७४ शान-शान ६०

शास्त्रदेश १८, ४४ शास्त्रराज ४३

शालिवाहन १४१ शालिशूक ७३

शाह श्रालम १६७, १६०, १६६,

२००, २०३, २०४, २०६ शाहजहाँ १४४, १४६, १४५–६०

शाहजहाँ १४४, १४६, १४६–६९ शाहजहाँपुर १८२

शाद्वपुर १६२ शाह्य १८३

शिकोहायाद १७६

शिनेयु २०

शिव २१, मद, मम, ६१, ६२ शिवनीय मन

शिवदस्त =० शिवपुरी 1२३

शिवपुरी १२३ शिवसंघ १०२

शिवस्य । १०५

शिवाजी १६०

शिवि १६,६४ शिश्चनंति ३०४ शिशुपाल २६, ४३, ४८, ४८ शिहाबदीन गोरी १३४-३७ शुंबवंश 11, ७३-७७, ७६, ८४ शक्तिमती ३७ ग्रुक्ट, चिवामिण २२८, २३९ श्रजांमता लाँ १४७ गुद्रक ६२ शूर १४, २५ रासाजाधिदेव १४ शूरसेन २, ६, ३२, ३४, २३, २४, रेण, ४२, ४३, ४०, ४१, ६२-६६, 91, 99, 92, 10E-110 यपरिक मध श्रंजय ६० रेख इयाहीस १४४ शेरगइ २, १३८, १६२ वेद्या १४४ रास्यानी २३३ शेरशाह १४६, १४८, १४६, १४१, 191 शेरमागर (वालाव) ३२७ शेषद्व ६४ शैल देश ६० शोदास मा-२४ योध ६० शोखिनदर १३ शीरमंत्र (शीरमंत्राह्) १२, ७०, ७१ शीरमेनी माष्ट्रत १ मीरि ३४ धावस्ती ६४, ⊏६–६०, ६३ रसेवदंत्र ६१

11 सकर्पर ३० सकारय ७४ संकिशा ७४ संघरच मह संप्रति ७३ संभव १८२ संदोगिता १३४ संवरण १६ सञ्चादतद्यसीर्थो २०८ संचाद्तरहाँ १७०-८० सकेत १७१ सगर १८ सस्यभागा २३ सस्या ४३ सध्यंत (सखान्) २०, २४ सतबद्धां२३∤ सगस्त्रज्ञ, १००, १०१, १३६ सवाग ३१६ सवीवुर्ज ११३ सदाशिवसवभाऊ १६७ सन्दर्शनेक १०३ सनातन गोस्वामी १४२, १४२ सहिंदीसा ८३, ८२, ६२४ सफररजंग ४६३-६४ सफोर्स्स १६४ सम्प्रांभन्द २२= समस्य १६२, १६४-६६ समुद्रमुख ६५, ६७, ६८-१०४,३१६ सर्जी चंत्रनगींव २०१ सर्वास्त्रवादा ८६, ८२ सरकार, दा॰ बहुनाथ १८४, १८५ 554 सरकार, दिवेशभन्त्र ६२, ६८ सरस्वती १६, १६, ३६

सरहिन्द १४६ मनावसर्वे १८५ मवाई जयसिह १६६. २१० मवाई साधवरात १६४ सहदेव ४म सहपद्ध १६३, २११ सहार ६, १७१, १६२, २१२, २१४ सौंगा राणा १४४ साँची ७७, ६३ सोदीपनि ४२ सांव १४ सागर ११४, १२७ साची १३२ सारवकी ४१-४३ सारवकी शर्मा २३१ सायत ६४. १०६ मानवाहन वंश ७३-८४.३२ सावासाह ६० सादाबाद ४, ६, १६१, १७१,१६०, २११, २१४, २३३ सारनाप मम, १०, १३, १३४ मारिपुत्र १०८, १२३ मामनी ६६, १६= माहमोक ३२ मिप (प्रदेश) ३३, ८०, ६३, १८१, २३४ विष (बदी) ३४ १०६, १८१,१६० विद्रास १०३ विक्रन्तर साह ६६, ०६,१०१,१४०-¥3, 1¥8 feregege bab विदम्परा १६२, ६१२, ६५३ विक्रिकी, १६६-६८, १८६

fragen te

सीमाप्रान्त २३४ सीरिया १२६ सीहाइ (नायद्वारा) १६२ सीहीं ६० सडे विहास ६० संतानसय सन्नी १७३ सदर्शन भील ११२ सदामा ४२ सदास १८, ११, ६० सुधमां ४४, ४= सुन्दरदास १२७ सनाम ४१ सुनेत (सीनेप्र) १०० सुपाह २३, १०६ सुभना ४६, ४६ सभागसेन ७३ सुमित्र अद स्यज्या २० सुपल नम्नजित् ४३ स्पेष १०६-११० मन्द्रिमतीनगर २. ६४ सर्वमित्र ७३ सरदाय ३, ३१ गुरजमल १८३-८७, १६८-६२ सेनवंश १३३ मेनिक २३० संवाममिति २२८, २२६ मैयर चर्द्रता १६६ मांत १६३, १६४, २१२, २३२ मोमा १६३, २११, २१२ योग १८ कोनय ६३ सोमदेव २२८ marre 244

सीराष्ट्र ४१,४२,७६,५४,९०६,११३ सीबीर ४३, ६४, ६६

स्कंदगुर ६६,१०४,१४१-१३,१७६ स्कन्दनाग २६७

स्कन्दिल ६६ स्ट<sup>1</sup>को ७९

स्टैंटो ५३ स्पेन १२६

स्यालकोट १६२ स्मिय, विमेंट ए॰ ७७, ७=, ६०

स्वामी घाट २२४ स्थामी विवेकानन्द ५२६

. 8

हगान 🖘 ह्यामप्==० s हटकाट १५१ हन्दाल १४६

ह्रवीचयलीखाँ १५१ हमदानी १६६

हर्यस्य २२, २३, २५ हर्पवर्षन ११८-२१, रन्ध्र, १३४ हर्ष सबद १२०

हरद्वार १३६ हरनामदाय बाबा २२७ हरिजन थान्दोलन २३१

हरिजन सेवक सध २३१ हरिदास स्वामी १४३ हरिदेव २१४

हरियाना १३३, १६४, २०६, २११ हरिषेख (राजा) ६१ हरियेश (क्वि) ११७

इरिसिइ खगारीत १६६ इस्तिनापुर २, १८, ४६, ४१, ४४, \$8, 80, 89, 401

हसनधलीलॉ १६१, १६३ हाजीखाँ १४० हायरस २०१. २१७, २१६

हाथी गुँका ७४ ธเลีย จริง हास्यान ३

हिद्बुश द६, ५७ हिम्मतबहादुर गौसाई १६८, २००,

ર૦૧. ૨૦૪. ૨૦૪ हिमालय १८, ६४, १०४, १२७ दिरात ६६ हीनवान मत दर, १००

हीरासिह जाट १६६ हुएनमाग २, ७, १२, ६६; ११६-

२१, १२३ इक्ससिंह २२७ हमायुँ १४६, १४७, १४०, १७० ह्यिक ८७, ६१

हुविष्कविद्वार ६ / हसेनी २६८

हमैनश्रली १६६ . हसैनशर्की

हक १०४,१११,११४, ११४, ११६, १३६ हेस् १४० देरापत्तीज १२, ७०, ७१

इंक्रियोदोर (हंक्रियोडोरस) ७४, ७६ हथर, विशय १३, २२२ देशसाद १५८, २०८ र्देहय यश ४६

, ;

होडल १६६, १६६ होमसम्बद्धीय २२६, २२६ इन् २२६

साथ हुचा । सरमातीन समृद्ध एवं विशास ब्रद्धेती राज्य के साथ ग्रासेन राज्य का येवाहिक संबंध इस बात का स्पन्न ई कि उम समय भी ग्रासेन की स्थिति महाधपूर्व ममभी जाती थी। वह भी संभव है कि इम वैवाहिक संबंध द्वारा ब्रवंती राज्य का बुख प्रभाव ग्रासेन जनवड़ पर स्थावित हो गया हो।

पीद साहित्य में शूर्सेन श्रीर मथुरा—वीव साहित्य मंसोवय महाजनपर के संवांत शूर्मेन क्षम, उसकी राजधानी मथुरा का उपलेस निकात है। जानक साहित्य नथा किन्यय श्रम्य वीव मन्धों में मथुरा संवंधी वितिध विवस्य प्रास होते हैं। घट जानक में कृत्य-कालीन वेविहानिक परंपरा की ग्रम्म किंद्रिय निवाती हैं, परंत हम जानक में सहभारत बीर दुरावों में साह क्ष्य-क्या के कालिश्त कोई निशंप उथ्य उपलच्च नहीं है। वहीं कई की ग्रम जानक में साथों को ग्रहुत लोदा-मरोदा गया है खीर तुझ निवास कर्य-गामों को भी सृष्टि की गई है, जैसे—श्रसित जान नगरी के राजा महाक्स के लड़क करा-उपलेस तथा पुत्री देवराकमा (दिवास) हम वर्षन, देवराकमा का क्ष्या मधुरा के निवासी उपसागर से विवाह तथा अनके दूस पुत्रों का जीवित रहता. यदि ।

्ष्यमित्रुय (ध्वाविपुत्तो) का नाम बीद साहित्य में धनेक जगह ध्वम्रविपुत्र (ध्वाविपुत्तो) का नाम बीद साहित्य में धनेक जगह निजवा है। वह जहीं कहा जा सकता कि मुजादु और अविदिद्ध में क्या सेलं धा। मिन्मिनिकाय धादि में थीं से झात होता है कि व्यविपुत्र पहले वैदिक-धर्म का खहुवायों था, परंतु याद में वह बीद हो गया। हो सकता है कि बीद विद्वान महाकायायन (महाकच्यान) का उस पर मभाव पहा हो। में संयुत्तर-

 पाणिति ने अपने समय के जनवरों—मद्र, उशीनर, कुरु, मरत, सीवार, अश्मक, कोशल, काशी, मगथ, किलग आदि—का टल्लेस किया है। परन्तु शुरसेन का नाम अष्टाध्याथी में नहीं मिलता !

ारुवा है। पर्युच पुरसन का नाम श्रष्टाच्याचा स नहा मिलता। । ६. जातर (बचल का संश्), जिल ४, ४० ४० श्रीर क्या । पेतवस्य श्रादि प्रंथों में देवगरमा के दस पुत्रों हारा श्रसितंजना से लेउर ,हारावती तक के प्रदेश को जीतने का वर्णन मिलता है। सहाबस्तु में मधुरा के एक धनी सेठ की विद्वपी कत्या हा हाल विस्तार से दिवा है (सहावस्त-सी० सी० लाहा हा सं ७, ५० १६०)।

 मिन्समितकाय (जिल्द 7, रू० ८३) में महाकथान के साच अयंति-पुत्तो का संवाद वर्षित दे, जिसमें जातिगत वड़ाई-छुटाई को देव बताया गया है । माधुर्य सुरांत के अनुसार इन दोनों की सेट मधुर्य के गुद्दन में हुई। वीद्ध साहित्य में शूरसेन श्रीर मधुरा

િ દહ ंध से पता चलता है कि बद शररोन जनपद में कई बार श्राये ।

i उन्हें यहाँ बढ़ी कठिनाई का अनुभव हथा, जिसके कारण उनके सन । प्रभाव नहीं पहा । मधुरा की तत्कालीन राज्य-व्यवस्था में श्रद्ध ने र देखें। यहाँ की भूमि में उन्हें कोई धाकर्षण नहीं दिखाई पहा. हाँ पल चौर रेत की चपिकता थी तथा भूमि उपड-खावड थी। मथरा देनों भीवण कत्तों का बढ़ा जोर था चीर 'यत्त' लोग भी बाहर से ग्रावे ों को तक करते थे। महास्मा बद्ध ने यह भी देखा कि यहाँ भिचा र्व यज्ञी कठिनाई होती थी। मधुरा में उस समय वैदिक धर्म का जोर था: इसलिए यहाँ के लोगों हे प्रति वैसी श्रदा चौर सम्मान का भाव न प्रकट किया होगा जैसा कि र्र के जनपदों में प्राप्त था। हो सकता है कि यहाँ के क़ल कहर लोगों ने रमें के विरोधी महात्मा बद को चन्द्री रिष्ट से न देखा हो। जिन वर्ड़ी ोख भिलता है वे स्वयं यस न होदर उनके पत्रक लोग होंगे । सम्भवतः नय भी यत्त-भतान्यायी लोग मधुरा में श्रद्धी संख्या में विद्यमान थे। ो भूमि के संबंध में प्रकट किये गये वृद्ध के विचार भी ध्यान देने ग्रोग्य बुरा के समीप ही यमना नदी के होने से उस समय रेव की प्रचरता गी। नदी की धारा के बदलते रहने के कारण रेवीली भूमि का विस्तार गया होगा। मधरा की भूमि धनेक स्थानों पर धाज भी समतल नहीं

द के समय में टीलो श्रीर माइ-जंगलों का प्राचुर्य रहा होगा. जिसके जमीन अधिक उपद-खावड दिखाई पहली होगी। मधरा में बुद के प्रवि किसी ने सम्मान का भाष न प्रकट किया हो. ात नहीं है। बोद साहित्य से परा चलवा है कि मधुरा के भानेक निवा-द्वारा बद्ध को भिन्ना दी गई थीर उनके प्रति भादर प्रकट किया गया। ो बौद्ध साहित्य में 'मधुरा' नगर को प्रत्यंत श्रेष्ठ नगर कहा गया है चौर क विस्तृत राज्य की राजधानी बताया गया है।

:दाहरणार्थ देखिए विमानवत्थु ( भाष्य, पृ० ११८-११६ ), जिसके अनुसार 'उत्तर मधुरा' की एक की ने बुद्ध को भिन्ना दी। श्रंगत्तर-निराय (जि॰ २, प्र॰ ४७) में श्राया है कि एक बार युद्ध मधुरा के समीप एक पेड़ की छाया में बैठे थे । वहाँ बहुत से गृहस्थ स्त्री-पहप आये, जिन्होंने बुद्ध की पूजा की । बुद्ध के एक शिष्य महाकाश्चप की पत्नी भद्रा कपिलानी मधुरा की निरासिनी थी। दे० दीपवंश (श्रोल्डनपर्ग द्वारा संपादित), प्र० २७।

बीद माहिष्य से यह भी जाठ होठा है कि राजा अमंतिएत के मासव-हाल में बंद प्रयोध के पुरोहित महाकाष्यायन उज्जियनी से मधुरा आये थे। गंद प्रयोध ने उन्हें यहाँ हुसलिए भेजा था कि वे महास्मा दुद की उज्जियनी माने के लिए निमंत्रित करें। उस समय दुद मधुरा में ही प्रिराजमान थे-। गहाकायायन ने मधुरा पहुँच कर दुद के दुर्गन किये। उनके उपदेश से वे दुने प्रमावित हुए कि उन्होंने तुरंत बीद धर्म की दीचा प्रहण कर ली। दुद रहाकायायन के प्रति प्रयोधमा संतुष्ट होने के बाद उनमें योले—"मद, अव गुरुशीं वहीं जाकर शायस्थक धर्म-प्रथात कर सकते हो। !" दुद के आदेशाहमार महाकायायन मध्या से उज्जियनी लीट गये।

बुद के मधुरा धागमन के फलस्वरूप यहाँ के लोगों में बौद धर्म की धोर धोदा-बहुत कुकाव हुआ होगा। यदि यद बात सत्य दे कि मधुरा का तत्कालीन सासक ध्यंतिषुत्र चीद्र हो गया, तो हो सकता है कि यहाँ की कुत जनता ने भी बीद धर्म कहण कर लिया हो। मीर्थ सासन काल से तो मधुरा में बीद्र धर्म का एक धरुड़ा देन्द्र स्थापित हो गया, तो कह सतान्द्रियों तक विकसित होता रहा।

मगय साम्राज्य की उन्निति—महातमा दुइ के समय से एवं में मगप सास्य की शक्ति बहुत बढ़ने वसी। पहले इम साग्य की सामपानी रान-गृह थी, परन्तु बाद में पारलिड्ड (वर्तमान परना) मगप साम्राज्य की राजधानी हुई।। बुद के समय मे यहाँ शिग्रानाग गरा का राज्य था। इस बंग्र में विनिसार और उत्तका पुत्र खनातगत्र शिक्साली शासक हुए। सजातगत्र के राज्य-काल में कीशल तथा कार्यी राज्य भी मन्य साम्राज्य के मन्तर्गात हो गये। इस महत्वाकांची राज्य ने लिप्युदियां के मज्यसम्ब पर चर्मों कर उसे जीता और मगप में मिलाया।

येया प्रतीत होता है कि लिखनाण बंश के समय तक शुरसेन जनपर प्रपान स्तवन्त्र प्रतिकाद कनाये रहा। संभवतः श्रवलियुव के बाद उदके बंगानें का यहाँ पर सामन रहा। वाँचवाँ शती है० पूर्व के भंत में मागव नंदवंश के प्रतिकार में भाषा। इस बंश में महावद्मनंद्र प्रताची शासन हुखा। सामान्य-बाद की महावाकाषा से प्रेरित होकर महावद्मनंद्र ने शस्कानीन धनेक धुंग्वे-

महायस्त (लाहा का सं०, १० ६) के अनुसार महात्मा युद्ध ने अंग, मगध, पिल, मल, नाशी, फोशल आदि जनपरों के साथ शुरसेन जनपर मे भी सरय ज्ञान का प्रचार किया ।

बदे स्वतन्त्र राज्यों का श्वस्तित्व समाप्त कर दिया । इन्हीं कारणों से उसे पुराणों में 'श्रत्वित चुनांतक' तथा 'गुकस्कृत' कहा गया है।

सहापद्दमनंद ने किंदाग, बेदि, मिथिला, कारी, कुरु, पंचाल खादि सनेक जनवदों पर अपना धिथकार कर लिया। सुरसन मदेश को भी जीव कर उसने उसे अपने विशाल राज्य में मिला लिया। यह संभयतः ई० पूर्व ४०० के लगभग हुखा। महापद्मनंद के याद उसके कई पुत्री ने सगथ साम्राज्य पर शासन किया। ई० पूर्व २२० में सिलन्दर ने उत्तर-पिचम भारत पर धाकमण किया। यह पंजाब संभागे न बह सका। इसका मधान कारण यह था कि जब उसकी सेना को यह जात हुखा कि आंगे सगथ साम्राज्य की अपार सेनां है तो उसने क्यास नदी के आंगे बड़ने से इनकार कर दिया।

मींपवंश का अधिकार (ई० पूर्व २२४-१८४)—मंदवंश की समासि के वाद मगण पर मौर्य वंश का यासन प्रारम्भ हुमा । चंद्रगुत भीर्थ (ई० पूर्व २२४-२३६) इस वंश का पहला शासक था। उसने प्रपत्न प्रमान मंत्री चायक्य या कीटिवय की सहायना से मगण साम्राज्य को यहुत बहाया। दिख्य के हुत भाग की द्वीह कर प्रायः तमस्त भारत उसके प्रधिकार में आ गया। उत्तर-पश्चिम में मीर्थ साम्राज्य की सीमा चंद्र ( याचसस नदी ) तक जा सामी । चंद्रगुत ने सिकन्दर के प्रशासक सिव्युक्त की हरा कर उससे काड्यल, हिरात, कन्द्रतार तथा मकरान के प्रदेश जीव जिले । सिव्युक्त की कन्द्रगुत की अपनी सकड़ हैया जीव जिले । सिव्युक्त की मन्द्रगुत की अपनी सकड़ हैया जीव जिले । सिव्युक्त की मीर्थ त्राया में में ना में में मीर्थ साम्राज्य प्रविक्त सीर सामाजिक द्या का विवर्ष प्रपत्न प्रविक्त में सिव्या । चंद्रगुत के बाद उसके प्रविद्यार में मेजा। मेगस्त्राज्य प्रविक्त मीर्थ त्राया का विवर्ष प्रपत्न प्रविक्त में सिव्या । चंद्रगुत के बाद उसके प्रविक्त परिवर्ग प्रविक्त प्रविक्त परिवर्ग प्रविक्त सिव्या प्रविक्त प्रविक्त साम्राज्य पर यासन किया । उसने परिचर्ग प्रिया, यूनान तथा मिल से संबंध स्वाप स्विप्त यो हम ने देशें के साथ मधिष्ठ यो वा चाना न्या निवर किया ।

अशोक — विद्वसार का उत्तराधिकारी अशोक (ई॰ पूर्व २०२-२३२) मीथं सम्प्रदों में सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ। इसके समय में बीद अर्म की बड़ी उन्नित दुई। देश के मुक्त-मुख्य स्थानों में सशोक ने बीद स्पूर्ण का निर्माण कराया और खिलाओं तथा स्वामी पर अर्थक राजादाएँ उथ्कीर्ण करवाई। प्रसिद्ध है कि मधुरा में यमुना-तट पर अर्थोक ने विशाल स्पूर्ण का निर्माण कराया। जब बीनी यात्री हुएन-सांग ई॰ सातर्थी वार्ती में मधुरा खाया तथ उसने थाशोक के बनवाए हुए सीन स्तूप यहाँ देखे । इनका उरलेख इस वाझी ने धवने वाजा-विवस्ण में किया है ।

मीयों के ग्रासन-काल में मधुरा नगर की उप्रति हुई । मीर्ष ग्रासकों ने यातायात की सुविधा तथा न्याधारिक उप्रति के लिए प्रनेक नही सहवों का निर्माण करवाया। सबसे यही सहक पाटिलपुत्र से युव्यपुर (पेग्रावर) तक जासी थी और लंबाई में लगभग १,न४० मील थी । यह सहक राजगृह, काशो, प्रयाग, साकेत, कौशामी, कनीज, मधुरा, हस्तिनायुर, ग्राकल, वर्ष्ण्याती, प्रयाग, साकेत, कौशामी, कनीज, मधुरा, हस्तिनायुर, ग्राकल, वर्षण्याता और पुष्पकावाती होती हुई पेग्रावर जाती थी। मंगस्पनीज के वर्षण्य के स्मुसार इस सहक पर आय-श्याध कोस के प्रवंत पर पाय्य करते हुए थे। मंगस्पनीज संभवतः इसी मार्ग से होकर पाटिलपुत्र पहुँचा था। इस नहीं महस्त के स्मृतिक सीयों के द्वारा स्थन स्मृतिक सोयों के द्वारा स्थन स्वीक को निर्माण कराया गया।

युनाित्यों द्वारा शूर्रसेन प्रदेश का वर्षान — केनस्वनीज के द्वारसेन प्रदेश की भी वर्षा की है। एरियन नामक यूनानी केखक ने मेगस्थ-नीज के विवरण को उद्शव करते हुए तिखा है कि 'शीरसेनाइ' लोग 'हेराइनि' को बहुत श्रावर की टिट से दर्जते हैं। शीरसेनाइ लोगों के दो वहे नगर है— 'सेशंसर' (Mothora) शीर 'बजीसोबोस' (Kleisobora)। नने हाराज में लोबोस (Jobares) नदी बहुती है, तिसमें नाव चक सकती हैं। क्रिनी नामक एक वृत्तरे यूनानी केखक ने दिखा है कि जोमनेस (Jomanes) नदी सेशोरा श्रीर श्रीसोबोस के बीच से बहुती है। 'हे इस देख का भी श्राभार श्रीर श्रीसोबोस के बीच से बहुती हैं।' इस देख का भी श्राभार मेगस्थानिज का उपयुं के लेख हैं। श्रावमी नाम के यूनानी केखक ने मथुरा का नाम 'मोदुरा' दिया है और उसकी रिश्व १९२० लाग २०"-३०' पर वताई है। उसने मथुरा को देवताओं का नाम कहा है।'

प. किसी-किसी प्रति में यह नाम Iobares मिलता है।

इंडिका ५ मैक्किंडल—ऐंस्पंट इंडिया, भेगस्थनीज ऐड एरियन, (क्लकत्ता, १६३६ ई०), ए० २०६ ।

१०. सिनी-नेचुरल हिस्ट्री ६, २२।

११. मैक्किडल-पेश्यंट इंडिया ऐज् डिस्काइन्ड नाइ टालमी (फलकत्ता १६२७), पूर्व १२४।